# ज य प्र का श

लेखक श्रीरामवृक्ष वेनीपुरी

<sup>प्रकाशक</sup> साहित्यालय पटना

प्राप्तिस्थान भारती-सद्न मुजफ्फरपुर बिद्दार कीमतः पाँच रूपये

प्रथम संस्करण, मार्च १६४७ ४००० प्रतियाँ

> मुद्रक रामेश्वर सिंह श्रोरियएट प्रेस पटना

# विषय-सूची

### प्रवेशिकाः

| उस दिन नदियाँ बोलीं                               | ₹ — €          |
|---------------------------------------------------|----------------|
| पहला ऋध्याय : व्यक्तित्व का विकाश                 | 85- 6          |
| १. सिताब-दियारा                                   | ঙ              |
| २. यह बूढ़ा लड़का                                 | ११             |
| ३. सरस्वती-भवन में                                | १४             |
| <ul><li>४. किशोगवस्था की ब्रादराँवादिता</li></ul> | ۶۲             |
| ५. साहित्य बनाम विज्ञान                           | २२             |
| ६. प्रभावती जी से परिख्य                          | રિષ્           |
| ७. श्रसहयोग की पुकार पर                           | <b>न्</b>      |
| दूसरा ऋष्याय : ऋमेरिका-प्रवास                     | ३५ —६८         |
| १. श्रमेरिका की श्रोर                             | . ३५           |
| २ भारत से जापान तक                                | 3\$            |
| ३ नई दुनिया की सरज़मीन पर                         | ४६             |
| ४ अभिक जीवन के खट्टे-मीठे अर्                     | रुभव ५१        |
| ५. समाजवादी विचारधारा : मास्को                    | चलो ५६         |
| ६. उपाधि श्रौर श्रध्यापन                          | ६०             |
| ७. सलाम, चचा शाम                                  | <b></b> \$8    |
| तीसरा श्राध्याय: भारत के राजनीतिक मंच पर          | <b>६६ —६</b> ७ |
| १. स्वराज्य-भवन में                               | ६६             |
| २. तीस का त्कान, बत्तीस की आर्ध                   | ो <b>७३</b>    |
| ३. कांग्रेस ब्रेन एरेस्टेड                        | 30             |
| ४. जेलों का दृदय मंथन                             | ব্য            |
| ५. हिन्दोस्तान में समाजवाद                        | 4              |
| ६. बिहार-भूकस्पः श्रपनी से परिच                   | g ξą           |

५. द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध ६. वामपच् की एकता १३८ पाँचवाँ श्रध्याय : हजारीबाग-जेल से पलायन १४६ - १६६ १. जेल-जीवन : देवली का विजेता 388 हजारीबाग-जेल : स्थिति श्रीर इतिहास १५६ ३. शेर पिजड़े में छटपट कर रहा १६४ ४. दीवाली फिर आ गई सजनी १७२ कहीं श्रादमी जेल में रखा जाता है ? १८० ६. तीन बेर खाते, वे ही तीन बेर खाते हैं १८५ बाबूजी, आप ऐसे कैसें ? ₹38 छठा अध्यायः अगस्तकान्ति का अप्रद्त 250-536 १. करेंगे या मरेंगे १६७ २. त्राजादी के सैनिको, बहे चलो २०८ ः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नेपाल २०८ ४. त्राजाद-दस्ता : इन्कलाबी गुरिल्ले २१३

288-23

=3

१०५

११३

१२१

0 \$ 9

3,85

२२६

२३२

₹३5--- २४०

चौथा ऋध्याय : कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी

पार्टी का जन्म, लद्द्य श्रीर कार्थक्रम

किसानों श्रौर मजदूरों का संगठन

४. विद्यार्थियों, नौजवानों ख्रौर स्त्रियों में

नेपाल की कैद से उद्घार

७. लाहौर के नारकीय किले में

श्राज ज़र्रा-ज़री बोल रहा है

उत्तरायण:

६. श्राजाद-हिन्द-फौज से सम्पर्क की चेष्टा

कांग्रेस : साम्राज्य-विरोधी संयुक्त मोर्ची

# दो शब्द

हमारे साहित्य में पहला चरितलेखक वाल्मीकि हैं श्रौर उनकी रामायण पहला जीवनचरित।

न्यास स्त्रौर कालिदास ने उनका स्त्रनुसरण किया। न्यास की चीज पुराण बन कर रह गई स्त्रौर कालिदास की कोरा कान्य।

हमारी हिन्दी में सूरदास श्रौर तुलसीदास दो प्रमुख चिरतलेखक हैं। सुरदास भी काव्य में उलभ गये। वाल्मीिक के बाद सफल चिरतलेखक तुलसीदास है।

यूरोप में चिरतलेखन की एक नई परिपाटी चली, जिसके चरम उत्कर्ष के प्रतिनिधि एमिल लुडिविक श्रीर श्रान्द्रे मोरियो हैं।

इतिहास, काव्य, उपन्यास, नाटक इन सबसे परे चरितलेखन की एक खास कला है, जिसमें इन चारों का पूट न पड़े, तो चीज सूनी-सूनी, वासी-बासी मालूम हो।

इतिहास की सचाई, काव्यंकी मनोहारिता, उपन्यास की सरसता श्रोर नाटक की मंगिमा यदि चरित में नहीं श्राई—तो समक्त जाइये, श्राप श्रसकल हुए!

श्रीर, इन सबको एक साथ जुटाने के लिए सबसे श्रावश्यक यह है कि चरितलेखक को श्रच्छा चरितनायक मिले—जो सर्वोङ्गपूर्ण हो श्रीर जिसके साथ वह मावना की डोर में बँधा हो।

सिर्फ मस्तिष्क का ऊहापोह अच्छा जीवनचरित नहीं दे सकता, हृदय का स्पंदन और आलोड़न उसका प्रमुख उपादान है।

मेरा यह सौभाग्य है कि सुक्ते एक उपयुक्त नायक मिला और मेरा उसका सम्बन्ध सिर्फ मिलाब्क का नहीं, हृदय का भी है। श्रभी हाल में, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने श्रपने स्वर की स्वामाविक ऊँचाई में मुफे हिन्दी का सब्शेष्ठ शब्दचित्रकार घोषित किया है। सब्शेष्ठता का दावा तो मेरा नहीं है, किन्तु मैं शब्दचित्रकार हूँ, यह मैं हमेगा महसूस करना रहा हूँ श्रीर इस पुस्तक में मैंने श्रपने चित्तनायक को मुख्यतः चित्रों के एक श्रलक्षम के रूप में पेश करने की चेष्टा की है।

जीवन का वर्णन उसकी गति में होना चाहिये - उसकी धारा में ।
मैंने अपने नायक को कहीं खड़ा करके उसका फोटो लेने की चेष्टा नहीं की
है—जब वह खेल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, रो रहा
है, हँस रहा है—जब वह किसी महानतम कार्य को सम्पन्न करने में लीन
है, या जब वह अदना से-अदना काम में अपने को बहला रहा है—मेरे
कलम के कैमरे ने उन अवसरों पर उसे पकड़ने की कोशिश की है।

यह जीवन चरित कैसा उतरा, मेरा यह श्राल वम कैसा है, यह श्राप बताएँ। किन्तु मुक्ते सन्तोष है कि शतशः कर्मकोलाहलों में फँसा, कार्य श्रोर समय की होड़ाहोड़ी में पड़ा हुश्रा मी मैंने इसे पूरा कर ही लिया। श्रापनी खूबियाँ हो नहीं, श्रापनी खामियाँ मी जानता हूँ— इसलिए जनमत श्रोर श्रात्मतुष्टि की खींचतान में भो मेरा कलाकार निर्वत्थ श्रोर निर्विकार रह सके, यही मेरी श्राकांदा है।

श्रन्त में मैं 'साहित्यालय' के संचालकों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने श्रप्ने प्रकाशन की पहली पुस्तक का गैरव इसे प्रदान किया है। वे लोग मेरे 'श्रप्नों' में से हैं; टन्होंने एक खास उद्देश्य से इस प्रकाशन-संस्था का श्रीगणेश किया है। ममत्त्र श्रीर प्रयास का महत्त्व दोनों मेरे हाथ पकड़ते हैं — श्रतः, मैं सिर्फ यही श्रागीवींट देना चाहता हूँ कि यह संस्था फूने-कने श्रोर विहार में एक उच्चकोटि की प्रकाशन-संस्था के श्रमाव को दूर करे।

पटना १५-२-४७ श्रीरामग्रुक्ष बेनीपुरी

# श्रगस्त-क्रान्ति के अज्ञात शहीदों की पुण्यस्मृति में

## प्रकाशक का वक्रव्य

'साहित्यालय' के स्थापन का आयोजन हजारीबाग जेल हो में हुआ। वहां श्रीरामवृद्ध बेनीपुरीजी इस घड़ल्ले से साहित्य की रचना करते जाते थे कि उसके प्रकाशन की ओर बरवस ध्यान जाना स्वामाविक था। परन्तु आयोजन को कार्योन्वित करने में स्वभावतः कुछ, समय लग गया, जिसके फलस्वरूप बेनीपुरीजी के लिखे कई साहित्य रतन हमारे देखते-देखते दूसरों के हाथों में चले गये! हां, जब 'जयप्रकाश' लिखा जाने लगा, तब तक 'साहित्यालय' उसके प्रकाशन-कार्य को लेने के लिए अपने को साधनयुक्त पा सका। अब तो हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी इसे प्रकाशित करने की हम तैयारी कर जुके हैं।

साथ ही स्वनामधन्य श्री जयप्रकाश नारायण्जी द्वारा लिखित 'इन दि लाहीर फोर्ट' को हम ऋँगरेजी में प्रकाशित कर रहे हैं, जिसे हम हिन्दी तथा अन्य माषात्रों में भी प्रकाशित करेंगे। श्री बेनीपुरीजी द्वारा सम्पादित जयप्रकाश जी की रचनात्रों के कई संग्रह भी हम हिन्दी-संसार के समन्न रखने का आयोजन कर चुके हैं।

इतना ही नहीं, विद्वत्प्रवर तथा मान्य नेता श्राचार्य नरेन्द्रदेवजी के लेख, भाषण तथा श्रान्य कीर्तियों को भी हम हिन्दी तथा श्रान्य भाषाश्रों में प्रकाशित करने का श्रायोजन कर रहे हैं।

इनके ऋलावा दूसरे समाजवादी नेताओं ऋौर विशेषज्ञों की पुस्तकों के प्रकाशन के प्रवंध में भी हम लगे हैं।

हमें विश्वास है, हमारे प्रयत्न से ऐसे प्रन्थों का प्रकाशन हो सकेगा जिनसे समाज को सुरुचिपूर्ण साहित्य प्राप्त होगा श्रौर उसे वैज्ञानिक विचार-धाराश्रों से श्रवगत होने एवं ज्ञानोपार्जन करने का श्रवसर मिलोगा।

निवेदक,

पटना

व्यवस्थापक

28-2-80

साहित्यालय

# प्रवेशिका

## उस दिन नदियाँ बोलीं

हाँ, उस दिन नदियाँ बोली थीं।

रात का वक्त । आममान पर हल्के, उजले बादलों के दुकड़े विचर रहे । उनके बीच आधा चाँद आँखिमचौनी खेल रहा । धरती पर, वहाँ से बहुत दूर, गाँव की धुँधली छाया ऊँघती-सो । हवा का लड़खड़ाता फोंका किनारे के कारों की झुरसुट से जब-तब खिलवाड़ कर निकल जाता।

दो निदयाँ इइहइ-इइहइ कुलकुल-कलकल करती भाती हैं, लपकती, फरकती; और एक-दूसरे से गले मिल कर स्थिर, अर्चचल हो रहती हैं।

लहरों के भाँचल हिलते हैं; बुदबुदों के अधरों से वाणी फूट निकलती

"बहिना, गंगा, चुप क्यों हो सखि ?"

"सर्य, संगिनि, हँसना-बोलना तुम्हारे ही भाग में पड़ा है !"

"ओहों, ऐसी उदासी ? क्या बात है, बहिना ? हाँ, मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से जैसे तेरे 'जीवन' में कोई उत्साह उछाह, उमंग तरंग ही नहीं रह गई है।"

"उत्साह उछाह, उमंग तरंग—इन सब की एक दिन मैं भी, नहीं, मैं ही, रानी थी, सिख ! किन्तु, वे दिन चले गये! अब तो ·····'

लहरें शान्त, बुदबुदे विलोन ! नीचे, एक भयानक सन्नाटा; ऊपर का आधा चाँद घने-काले बादलों में छिप जाता है।

अचानक हवा का कोंका-फिर लहर पर लहर, बुद्बुदे पर बुद्बुदे । गंगा, जैसे, सिसकियों में कहने लगती हैं--

"तो ...... मेरी व्यथा सुना चाहती है, सरयू !...आह, कहाँ मैं शिव की जटा में, हिमालय की गोद में सोई पड़ी थी! देवत, दवेत, दवेत — शान्ति, शान्ति, शान्ति, शान्ति, कहीं कालिमा की, काई की रत्तो-राई नहीं; कहीं हाहा की, हूहू की आहट, भनक नहीं। कि.....हाँ, कि उस तपस्वी, भगीरथ ने, अपने तपस्या-बल से मुझे जगाया, धराधाम पर उतरने को लाचार किया!

"सुना था, यह पुण्यभूमि है, देवभूमि है, देवदुर्लभ भूमि है। चलना ही पड़ा, तो चली उमंग में, तरंग में! मेरी वे तरंगें! ऐरावत से पुछो, उसकी तरलता, उसकी प्रखरता!

"किन्तु आज! सखि, आज की बात! उफ्.....

"बिस जमीन को मैंने सरसब्ज बनाया, हरीभरी, फूलों-भरी, फलों-भरी; हरे-हरे खेत, खेतों के बीच गाँव; गाँवों के बाद नगर—नगर, अट्टालिकाओं से जगमग, रहों से चकमक—वही जमीन, आज उजाड़ बन रही है ! उजाड़, स्मशान !

"खेतों में कराह है, गाँवों में आह हैं! ये नगर नहीं, उसासों के अम्बार हैं!

"दुपहरिया में खेतों को जोतते हुए किसान—हाँ, जिन्हें दुनिया अन्नदाता कह कर चिढ़ाती है—वे ही किसान जब एक मुट्टी अन्न के अभाव में अपने

पेट की आग मेरे पानी से बुक्ताने को मेरे तट पर आते हैं और अपनी रूखी, सूखी, काँपतो अंजलि मेरी ओर बढ़ाते हैं, तब मेरे अंग-अंग सिहर जाते हैं, काँप उठते हैं और मैं सोचने लगती हूँ, आह, कहाँ-से-कहाँ मैं भटक आई।

"यों ही अभी-अभी जिसका सुहाग-सिन्द्र मिलन नहीं हुआ, ज्याह की हल्दी हार्थों से छूटी नहीं, जिसकी लाह को चूड़ी का रंग अब भी जगमग कर रहा है, जब वे किशोरियों मेरे घाट पर आकर, हाहा खातीं, विछातीं, अपना सिन्द्र, अपनी चूड़ियाँ मुफ्तको सौंपने लगती हैं—उस समय, तुम सोच सकती हो सखि, मेरा हृदय कितने उकड़े हो जाया करता है!

"उफ्—मेरे घाट आज जवानों की लाशों की चिताभूमि हैं; मेरे तट जीवित नरकंकालों की कोड़ाभूमि ।

"जीवित नरकंकाल! — क्या तुम इन्हें मानव कह सकती हो ? सुखी टाँगें, झुकी कमर, सिकुड़ी छाती, धँसी आँखें, — नहीं, नहीं, यह मानवों का चित्र नहीं!

"और इन कीवित नरकंकालों के बीच बीच कुछ जीवित नरिपशाच ! मोटे, मुस्तंडे — हृदयहीन, मस्तिष्कहीन · · · · ·

"ये जीवित नरपिशाच ......'

अब ल्हरों में तरलता है, बुदबुदों में चटुलता ! गंगा मैया जैसे गुस्से में बोल रही हों---

"हाँ सिख, दुख की बात तो यह है कि यह सब विधाता की देन नहीं, बिल्क मानवी रचना हैं। हाँ, मनुष्यों ने यह स्थिति पैदा कर दी है ! चारो ओर अकाल है, भुखमरी है; महामारी है, अकाल मृत्यु है ! रुदन है, आँसु है; हाहाकार है, आर्त्तनाद है ! और बीच-बीच में नरपिशाचों का उल्लंग उस है, दानवी अड़हास है !

"जब कभो वे रास-हास के लिए अपने बजड़े मेरी छाती पर उतराते फिरते हैं, सोचती हूँ, क्यों न एक लहर में उन्हें सदा के लिए नरक भेज दूँ।

"किन्तु आह ! सिंख, मेरी लहरों में वह जोर नहीं रहा, जिसने ऐरावत की खलड़ी उधेर दी थी, उसकी देह को महम्मरी बना छोड़ा था। ये आज इतराते हैं, इठलाते हैं और में चुपचाप देखती रहती हूँ!

"सबसे महान अनर्थ तो यह है सखि, कि मेरे तटवासियों के अन्न के प्रास छीन कर, मेरी ही छाती पर होकर, मानों उसपर मूँग दलते हुए, जब उन्हें देश-विदेश भेजा जाता है, तब मैं सिर्फ टुकुर-टुकुर देखती रह जाती हूँ! हाइ-मांस या लकड़ी से मैं जोर-आजमाई भी कर लूँ, किन्तु इस्पात पर मेरा क्या वश!

''अब तो एक ही काम रह गया है—रोऊँ अपनी काचारी पर, बेबसी पर या अपने लोगों के भाग्य पर ! उत्साह उछाह, उमंग तरंग—अब इनका नाम मत लो सिख !''

फिर एक बार सन्नाटा । निद्याँ, लहरें, कास, आकाश, बादल, चाँद— सब स्तब्ध, निस्तब्ध !

तब सरयु बोली--

"यह व्यथा तुम्हारी ही नहीं है, सिख ! हम सब की ही एक हालत है ! तुम्हीं कहो न, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी अयोध्या ? जब आज की हालत में उन दिनों की याद आती है, उफ.....

"किन्तु,….."

सर्यू की वाणी में अब उल्लास था-

"किन्तु, में आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनान भाई हूँ, सखि !" गंगा बोर्ली नहीं। वह उसी तरह उदास, अनमनी बनी रहीं!

सरयू ने अपना कहना जारी रखा। अब उल्लास में आह्वाद की पुट पड़ी हुई थी—

"हाँ, तो मैं जो खुराखबरी लाई, उसे सुनो ! यह रुदन, यह हाहाकार— सब सही। यह अत्याचार, यह उत्पीड़न—सब ठीक ! किन्तु, इन सब के ऊपर एक नई राक्ति का आविर्भाव हो रहा है, जिस शक्ति में भगीरथ की तपस्था….." "क्या कहा १ भगीरथ की तपस्या १"—गंगा अधीर हो उठी, उनकी लहरों पर चंचलता खेलने-सी लगी !

"हाँ, भगीरथ की तास्या, जिसके साथ राम की मर्यादा-पुरुषोत्तमता भी सन्निहित है! यह शक्ति भिन्न स्थानों में, भिन्न नामों से आविभूत हो रही है! अपनी तपस्या के बल से, अपने धनुषवाण की टंकार से यह नई शक्ति एक नई दुनिया बसाने जा रही है—नई दुनिया, सुनहली दुनिया!

"नई दुनिया—जिसमें हाहाकार न होगा, रदन न होगा। जहाँ उल्लास होगा, अट्टहास होगा। अभाव के बदले जहाँ तृप्ति होगी, विषमता के बदले समानता। सब समान, सब भाई-भाई। सब सुन्दर, सब स्वस्थ, सब दीर्घायु! जो आयु को जीतेंगे, मृत्यु को जीतेंगे—अजर, अमर!"

"अजर, अमर ?"

"हाँ, हाँ, तभी तो यह भूमि देवभूमि होगी! देवभूमि, दिव्यभूमि!" "वैसे दिन कब आयेंगे सिख ?"

'आ ही रहे हैं !' सरयू बोलतो रही ! ''इस नई शक्ति के नये प्रतीकों में कई अवतरित हो चुके, कुछ अवतरित होनेवाले हैं। इस जगह, जहाँ हम-तुम मिलती हैं, उन्हीं में से एक प्रकाशपुंज प्रतीक का प्रादुर्भाव कल होने जा रहा है !''

''कल १"

"हाँ, कल ! क्योंकि कल विजयादशमी न है ! जो इस नई शक्ति की विजय का भी प्रतीक होने जा रहा है, उसके जन्म के लिए इससे अच्छो तिथि कौन होगी ? और जिसे फिर एक बार भगीरथ की तपस्या और राम की मर्यादा-पुरुषोत्तमता का प्रतिनिधित्व करना है, उसकी जन्मभूमि के लिए मेरे- तुम्हारे संगम स्थान से बढ़ कर दूसरी भूमि भी कौन होगी ?'

"इस नई शक्ति की जय हो।"

"इस नये प्रकाशपुंज की जय हो।"

फिर हड्ड-हड्ड, कुलकुल-कलकल-

दोनों निर्दियाँ एक होकर बहती जा रही हैं। उत्पर का आधा चाँद अब पित्वम क्षितिज को चूम रहा है। उजले पतले मेघलंड में उसकी शेष रित्मयाँ चमचम कर रही हैं। तटभूमि के कास में सनन-सनन करती हुई हवा प्रवाह की छहरों पर मस्ती बिखेर रही है और, उस सुदूर से, चकवा चकई के जोड़े के पंख की फड़फड़ाइट सुनाई पड़ रही है!

### १--सिताब-दियारा

यह है सिताब-दियारा गाँव। जहाँ से गंगाजी ने बिहार में प्रवेश किया है, वहाँ से—बिहार के पश्चिमी छोर, शाहाबाद जिले से—जहाँ गंगाजी बंगाल से जा मिली हैं, वहाँ, पृणिया के पूर्वी छोर तक—जहाँ-तहाँ एक खास किस्म की भूमि बन गई है, जो दियारा कहलाती है।

यह भूमि गंगा के गर्भ में होती है, जैसे समुद्र के गर्भ में टापू! चारो ओर पानी-पानी, बीच-बीच में हरी-भरी आबादियाँ।

यह भूमि कुछ अजीब होती है और अजीब होते हैं इसके निवासी। चार पूरे महीनों तक यह भूमि बाढ़ की को ड़ाभूमि बनी रहती है। गंगाजी की उत्तुंग छहरें चारो ओर छहरा रही हैं। कभी इंधर की जमीन कट कर धारा में बह गई, कभी उधर नई जमीन उग आई। जमीन कट रही है, खेत कट रहे हैं, गाँव कट रहे हैं, घर कट रहे हैं। घर कट कर गिर गये— छप्पर बहे जा रहे हैं। कभी आदमी और जानवर भी बह चले।

और, गंगा की इन विनाशकारी लहरों से अपने घर-बार को बचाने के लिए आदमी भी कम प्रयत्नशील नहीं। अपनी बिलच्ट भुजाओं से लहरों को चीरता हुआ या अपनी नाव को उन लहरों पर नचाता हुआ, यह दो पैर का जानवर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष की हद कर देता है! प्रकृति से की गई इस कशमकश के कारण उसके पुट्टे ही मजबूत नहीं होते, उसके हृद्य में भी निस्सीम साहस संकलित होता रहता है।

गंगाजी उतार पर भाती हैं, बाढ़ खत्म होती है। बाढ़ के साथ ही खत्म हो जाती हैं खेतों की मेहें। इन मेड़ों को लेकर भी जबतब संग्राम मचता है। जिन हाथों में पहले पतवार होते हैं, उन्हीं हाथों में तलवारें चमकने लगती हैं।

दियारे के लोग अपने दुस्साहस और दबंगपन के लिए बिहार में मशहूर ही नहीं, बदनाम भी हैं! बदनाम भी ?—हाँ! अभी उस साल इस सिताब-दियारे में एक मुट्ठी सरपत के लिए क्या खून की नहीं बह गई थी ? गाँव के दो टोलों के दो दलों में, घास के लिए काटी गई एक पुलिया सरपत के लिए, खासी मारपीट मच गई—लाठियां चलीं, भाले चले और अन्त में गोलियां तक चल कर रहीं!

गंगा के उतार के बाद खेतों में गेहूँ, चने, मटर की फसलें जो लहराती हैं, वह देखने ही लायक ! आबादो के बाद भी बहुत-सो जमीन यों ही पड़ी रहती है, जहाँ कास, सरपत आदि की घासें लहराती हैं, जिनमें भैंसें खरती रहती हैं ! गेहूँ की रोटी और भैंस का दूधदही खा-पीकर आदमी यहाँ सत्तरह-अठारह साल में ही गमक जवान बन जाता है ! बिहार की सुपुष्ट सुन्दर मानवता के नमूने देखने हों, तो आपको इन दियारों की सैर करनी चाहिये।

इन्हीं दियारों में एक प्रमुख दियारा है सिताब-दियारा। कहा जाता है, इसे राजा सिताबराय ने बसाया था, जो आखिरी मुसलमानी जमाने में बिहार के गवर्नर थे। राजा सिताबराय बड़े ही योग्य और चतुर व्यक्ति थे। किंतु, देश का दुर्भाग्य कहिए कि उन्होंने अँगरेजों का पक्ष लिया था और बिहार में अँगरेजों की हुकूमत की नींव मजबूत करने में उनका बड़ा हाथ था। ऐति-हासिक प्रतिशोध का यह भी एक उदाहरण है कि उसी सिताबराय के बसाये दियारे में एक ऐसा लड़का पैदा अभा, जो अँगरेजी हुकूमत की आखिरी हैंट तक उखाड़ फैंकने में दत्तिचत्त है।

अपनी ऐतिहासिकता के लिए हो नहीं, एक और स्थिति ने सिताब-दियारे को प्रमुखता और प्रसिद्धि दे रखी है। दो निद्यों का संगम-स्थल हिन्दोस्तान में स्वभावतः हो तीर्थमूमि का सम्मान प्राप्त कर लेता है। जहाँ दो धारायें मिलकर एक हो जायँ—वह स्थल क्यों न पूत-पुण्य समका जाय ? सिताब-दियारे में उत्तरी भारत की दो प्रसिद्ध निद्यों का संगम हुआ है। यहाँ सरयू (धाघरा) घहराती हुई आकर विशाल हृदया जाहवी (गंगा) से आ मिलती है।

दो प्रान्तों की सरहरें भी यहाँ आ मिली हैं, जिन्हें निदयों की ये दुहरी धारायें प्रायः मिटाने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन आदमी को शायद मेहों से मोह है। फलतः हम सिताब-दियारे की भूमि को कभी युक्तप्रान्त में और कभी बिहार में ग्रुमार होते देखते हैं।

दो निद्यों के संगम पर बसा, दो प्रान्तों के झूले पर झूलता यह गाँव एक छोटा-मोटा कस्बा ही है। बाईस टोले हैं इसके और जनसंख्या बाईस हजार से कम नहीं। बिहार की सभी प्रमुख जातियाँ यहाँ आकर बसी हैं और प्रायः अलग-अलग इनके टोले हैं।

उन्हीं टोलों में कायस्थों का एक टोला है, जो 'लाला टोली' के नाम से मशहूर है। किंतु, यहाँ के कायस्थों से आप उस मिस-जीवी जाति को न समर्में जो शरीर-धन से सर्वथा क्षीण अपने मस्तिष्क की तीक्षता के बल पर हो अपनी हस्ती कायम रखती है। नहीं, सिताब-दियारे के लाला लोगों को अपने तीक्ष्ण मस्तिष्क के साथ अपने उमड़े पुट्टों पर भी कम नाज नहीं है।

उन्हीं लाला लोगों में, दो पुरत पहले, एक सज्जन हुए, जिनका नाम था बाबू देवकीनन्दन लाल! वह सिताब-दियारे के लाला लोगों को उपर्यु क्त परम्परा के योग्यतम प्रतिनिधि होने के साथ-साथ दियारे के दबंगपन और अक्खड़पन का भी सोलहो आना प्रतिनिधित्व करते थे। देवकीनन्दन लालजी ने अँगरेजी शिक्षा प्राप्त की और पुलिस-दारोगा हुए। भरे अंग, उभड़े पुट्टे, चेहरे पर रोब, हाथ में हण्टर—यह घोड़े को फँदाते हुए, देखिये, बाबू देवकीनन्दन लालजी आ रहे हैं। इनके डर से बड़े-बड़े अगड़धत्त जमीन्दार थर-थर काँपते हैं। इनके अफसरों पर भी इनका कम रोब नहीं है। अभी उस दिन अँगरेज पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इनकी जरा-सी तौहीनी कर दी थी। बाबू देवकीनन्दन उसे कैसे बद्दित करते १ चेहरा लाल हो उटा, आँखों में खून उत्तर आया, हाथ का हण्टर तड़ातड़ साहब-बहादुर के गोरे शरीर पर गिरने लगा! साहब हक्का-बक्का! लेकिन, वह किससे कहें, कि एक काले नेटिव ने मुझे पीट दिया है। बेचारा पी गया, पचा गया।

हाँ, आज से पचास साल पहले जब गोरे चमड़े की क्या बात, लाल पगड़ों से ही लोग थर-थर काँपते थे, बाबू देवकीनन्दन लाल ने गोरे पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को हण्टर से बनाकर पीटा था !

बाबू देवकीनन्दन लालजी को कोई सन्तान नहीं थी। आप तो अपने दबंगपन में सहत। किंतु, उनकी धर्मपत्नी अपनी सुनी गोद पर हमेशा बिसूरती रहतों। कितने ज्ञत, कितनी मन्नतें! आखिर शाहाबाद के सुप्रसिद्ध हरसू- ज्ञह्म की मन्नत पर उस सती-साध्वो ने एक पुत्ररहन प्राप्त किया और उन्हीं की दया की स्मृति में उस पुत्र का नाम हरसहयाल रखा। यही बाबू हरसहयाल हमारे चिरतनायक के भाग्यशाली पिता थे।

बाबू हरस्द्याल ने भी कँगरेजो शिक्षा प्राप्त की, किन्तु प्रवृत्तया यह अपने पिता के सर्वथा प्रतिकूल थे। अतः पुलिस-लाइन में न जाकर इन्होंने नहर-विभाग में मुलाजमत छुड़ की और जिलेदार (डिस्ट्रिक्ट औफिसर) के पद से रेवन्यू-असिस्टेन्ट के पद पर पहुँचे। हरस्द्यालजी के शोल-सौजन्य को वे कभी भूल नहीं सकते, जो थोड़ो देर के लिए भी उनके सम्पर्क में आये। सादगी और स्वेपन के तो मानों अवतार ही थे। सरकारी मुलाजमत के दुर्णण उनमें छू नहीं गये थे। उनके देखने से ही उनपर श्रद्धा और भिक्त उमझ आती थी। अपने परिवार से बहुत ही संलगन, अपने बच्चों पर बहुत हो ममत्व रखते। बच्चों के मित्रों को भी अपने बच्चों की तरह ही मानते, दुलारते।

उनकी धर्मपत्नी का नाम थ श्रीमतो फूलरानी द्या-ममता की मूर्ति, पूरी गृहिणी। घर-गिरस्ती का सारा काम वहीं सम्हालतीं। खेती-बारी, लेन-देन—सब का सूत्र उन्हीं के हाथ में और इन कामों को इस चतुरता से सहेजतीं कि देखनेवाले दंग रहते। बहुत ही कम बोलतीं—नौकरीं-चाकरीं से ऐसा व्यवहार रखतीं कि वे उन्हें देनी समकते।

इन्हीं श्रीमती फूलरानी की गोद में एक फूल खिला, वह जयप्रकाश के नाम से आज संसार में प्रकाश और सुबास विखेर रहा है।

# थ यह बूढ़ा लड़का ! ∨

बोसवीं सदो सारे एशिया में नया जागरण, नई किरणें बिखेरती हुई आई—चोन, जापान; मिश्र, तुकीं; अरब, ईरान—सब जगह एक सुगबुगाहट, एक हलचल ।

हिन्दोस्तान में यह सदी साम्राज्यशाही की प्रतिमूर्ति में कालिख पोतती और गुलामी की छातो पर गोली चलाती हुई पधारी—हाँ, पूना में विक्टोरिया की प्रतिमा में जिन्होंने स्याही लगाई, या कलक्टर रेंड की छाती को जिन्होंने पिस्तौल से छेदा—वे नौजवान उपर्युक्त दो भावनाओं के ही प्रतीक थे!

यह इन्कलाबी सदी जब दो ही हम आगे रख सकी थी कि बिहार के एक घोर देहाती गाँव में, एक मध्यितत्त गृहस्थ के घर में, विजयादशमी की पवित्र-पावन तिथि को एक बच्चे का जन्म हुआ, जो आज हिंदोस्तान के कोने-कोने में जयप्रकाश के नाम से प्रसिद्ध है—जो भारत के राजनीतिक आकाश की विजय-ज्योति का प्रतीक हो रहा है।

विजयादशमी की तिथि—समूचा सिताब-दियारा उत्साह और हमंग में हुबा। नये, रंगीन कपड़ों में छड़के मस्त; नौजवानों के छिए अपने पुट्टों और हाथ के करतब दिखाने का सुनहला मौका। ब्राह्मण गेहूँ के हरे सुनहले पौधों को यजमानों की शिखा से बाँधते हुए 'जयन्ती' के मंत्र पढ़ रहे। श्वित्रयों का तो यह विजय-दिवस था ही—आज उनकी बोटी-बोटी फड़क रही। छाड़ा टोली के छोगों की मस्ती भी दर्शनीय—नौकरी पेशे, दूरदराज रहनेवाले छोग घरों को लीट आये थे। घर-आँगन गुलजार बना था—

और, उनमें सब से अधिक गुरुजार था बाबू हरसदयाल जी का आँगन, जहाँ फूलरानी की गोद में आज एक अनुपम, अद्भुत फूल खिला था!

यह सम्बत १९५९ की विजयादशमी, या १९०२ को ११वीं अक्टूबर की तिथि भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय होकर रहेगी, यह न तो बाबू हरस्-द्यालजी समक्त सकते थे, न उनके आस-पड़ोस, गाँव-घर के लोग हो ! बेचारी फूलरानी को इन बातों पर ध्यान देने की हो कहाँ फुर्सत थी-वह बेचारी तो अपनी गोद के अनुषम अद्भुत फूल को ही देखने में निमनन थी!

यह अनुपम अद्भुत फूल-वितना युघड, कितना युन्दर; मानों विधाता ने अपने हाथों गढ़ कर इसे भेजा है! फूलरानी अपने इस बेटे को देखकर फूली नहीं समातीं!

दिन बीतते हैं, महीने आते और जाते हैं। फूलरानो की गोद का यह सुन्दर फूल दिन-दिन खिलता निखरता जा रहा है। सुन्दर गोरे चेहरे पर घुँ घराले और भूरे बालों के लट बिखर रहे; उभड़ी चौड़ी कलाट के नीचे दो हृदयबंधनी आँखें; लाल पतले होंठ, जो बहुत हो कम खुलते हैं, किन्तु जब उनपर मुस्कुराहट की रेखा खिंच जाती हैं, तो समूचा बातावरण उजला-सा हुआ दीखता है; बचपन में भी जो काफी लम्बी हैं, उन बाहों से अपने पैर के अँगूठे को पकड़ कर चूमता हुआ जब-कभी वह किलकारियाँ लेता है—माता के सुख-सागर में तरंग-पर-तरंग उठने लगती हैं! उसके इस फूल को कहीं नजर नहीं लग जाय—इसलिये फूलरानो ने दो-दो दिठीने दे रखे हैं— ललाट पर, कपाल पर! ये दिठीने—मानहुँ चाँद बिछाय के बैठे सालिग्राम!

महीने बीतते हें, साल आते-जाते हें। गोद से पालने पर, पालने से आँगन में। पहले घुटनों के बल—फिर तार्थाई के सुर पर डग-पर-डग। लेकिन, यह अनुपम, अद्भुत बच्चा है न ? दूसरे बच्चों की तरह न इसके अंग में चंचलता है, न वाणी में चडलता। चलता है, जैसे पैरों को तोल-तोल कर; बोलने के लिये जिह्ना सुगन्नुगाती भी है, तो दाँतों का आसरा न पाकर वाणी बेमानी हो जाती है। अरे, इसके दाँत अबतक नहीं निकल पाये! क्या यह बउला है ? 'बउल'— एक दिन फूलरानी के मुँह से यह निकला और आज जिसकी वाणी से हिन्दोस्तान का कोना-कोना गूंज रहा है, वह अब भी अपने परिजन, पुरजन, मित्रजन का 'बउलजी' ही बना हुआ है!

हरसदयाछ जी नहर-विभाग में काम करते हैं। ज्यादातर शाहाबाद जिले में रहते हैं— सन् ५० के विद्रोह के नेता वाबू कुँअर सिंह के शाहाबाद में। उनके साथ ही 'बउलजी' भी अपनी माँ के साथ रहते हैं। विद्रोह का वातावरण इस बचे की हड्डी में भले ही असर पैदा कर रहा हो, जगर-ऊपर कुछ नहीं दिखाई पड़ता! इतना शान्त कहीं लड़का होता है ? उछल-कूद नहीं, ऊथम-फसाद नहीं, किलकारियाँ-अट्टहास नहीं। वह खुद खिलौना-सा लगता है, किन्तु खिलोंनों से जैसे उसकी विरक्ति-सी है! हमेशा घ्यानस्थ अवस्था में—कुछ देख रहा है, कुछ घूर रहा है, जैसे दर्शनीय पदार्थ के भीतर घुसकर उसका रहस्य जानन के प्रयस्त में हो। बोलता है, कम, बहुत ही कम; किन्तु जब कभी मुँह खोलता है, ऐसी बात, इस ढंग से कहता है, मानों कोई बड़ा-बूढ़ा बोल रहा हो! बाबू हरसदयालजी अपने इस प्यारे, लाइले, नन्हें बच्चे को गौर से देखते हैं और एक दिन अपने को जन्त नहीं कर पाते, कह बैठते हैं—'ई त बूढ़ लरिका हउअन!'

'यह तो बूढ़ा छड़का है !'—िपताजी के मुँह से निकला यह वाक्य 'बउलजी' के अकाल-वृद्धत्व का सुचक नहीं था, समय पाकर यही उनके ज्ञान-वृद्धत्व का सुचक सिद्ध हुआ ! आज भी उनको बातें सुनकर बहुत-से वयोवृद्ध नेता बुदबुदाते हैं, यह आज; का छोकरा हमें सिखाने चला है, जैसे, हमारे बूढ़े बाबा हो !

अब, बउलजी पाँच साल के हुए, उन्हें स्कूल मेजना चाहिये—कायस्थ का बेटा जितना जल्द कलम पकड़े, उतना ही अच्छा ! और, यह देखिये, बउलजी स्कूल मेजे जा रहे हैं। उन्हें आज नये-नये कपड़े मिले हैं—सिर पर जर की टोपी है, बदन में फूलदार अचकन है, पैर में चमचमाते जूते हैं। बगल में रंगीन बस्ता और तख्ती दवाये वह स्कूल ले जाये जा रहे हैं। घर में उत्सव हो रहा है, स्कूल में बताशे बँट रहे हैं। हरसूद्यालजी खुश हैं, फूलरानी खुश हैं, सारा घर जैसे आनन्द का अखाड़ा बना हुआ है।

अ-आ, इ-ई, क-ख, ग-घ; पहाड़े सवैया; आना-छटांक! कितांबें पढ़ी जा रही हैं, हिसाब बनाये जा रहे हैं। एक बार गुरुजी ने जो कह दिया, वह मानों जबान पर हमेशा के लिए लिख गया; एक बार गुरुजी ने तख्ती पर लकीरें खींच दीं, वे मानो दिमाग पर खिंच गईं। बउलजी ? कौन कहता है बउल, 'बउलजी एक दिन पढ़ने-लिखने में नाम कर दिखायगा'—गुरुजी की यह नाणी सफल होकर रही।

सिताब-दियारे में अपर प्राहमरी स्कूल है। थोड़े दिन वहाँ; थोड़े दिन उन जगहों के स्कूलों में, जहाँ उनके पिताजी मुलाजमत करते थे। यों प्राहमरी की शिक्षा खत्म होती है। अब बउलजी को कहाँ मेला जाय १ इधर-

उधर नहीं मेजकर, पटना ही क्यों न भेज दिया जाय ? पटना में ही तो शम्भु रहते हैं—शम्भु के साथ रहेगा, अच्छी संगत, अच्छी देखरेख! एक दिन, सिताब-दियारे ऐसे गाँव या नहर-विभाग के मुकामों के करबों में रहनेवाला छड़का, प्रान्त की राजधानी में भेज दिया गया।

अफसोस, आज शम्भु बाबू नहीं रहे ! बाबू शम्भुशारण समय पाकर पटना के सुप्रसिद्ध वकील हुए । वह जयप्रकाशजों के भतीजे होते थे, नाते-दारी में छोटे होते, पर उम्र में काफी बड़े । उस समय वह पटना में कौलेज की पढ़ाई समाप्त करने में लगे थे । वकालत ग्रुक करने के थोड़े दिनों बाद ही, भरी जवानी में, उनकी मृत्यु हुई । यदि वह जीवित होते, अपने इस छोटे चवाजी की उन्नति देखकर कितने प्रसन्न होते ! किंतु, विधाता की प्रसन्नता तो सब से स्प्रप्त है न !

# ३ सरस्वती-भवन में

### उस दिन का पटना आज का पटना नहीं था।

पिच की सपाट सङ्कों के स्थान पर उन दिनों छबड़-खाबड़ रोहों की भर-मार थी; मोटर और बस को रेलपें छ के बदले पटनिया टमटम मनमभन करती चलती थी। पुरानी ढहती इमारतों के बीच यह उजड़ा हुआ राहर शाम-सुबह अपने प्राचीन गौरन के नाम पर् सिसकियाँ भरता-सा दोखता था!

इस शहर के केन्द्र में पटना-कौलेजियट स्कूल था, जिसकी इमारत भी पुरानो थी। किन्तु पुरानो / इमारत में बैठनेवाला यह स्कूल और उसीसे संलग्न पटना-कौलेज प्रान्त में नई रोशनी बिखरने के प्रयत्न में लगे हुए थे।

उन दिनों पटना-कौलेजियट का हेडमास्टर थे श्रो अमजद्भली खाँ। खाँ साहब बिहार के योग्यतम शिक्षकों में गिने जाते थे। बच्चों के मानसिक विकास के साथ हो उनके चरित्र-निर्माण पर वह दाफो ध्यान देते थे। जयप्रकाश का यह सौभाग्य था कि शहर में आते ही ऐसे योग्य शिक्षक के तत्वावधान में उन्हें पढ़ने-लिखने सुअवसर मिला।

पटना-कौळेजियट में जयप्रकाश का नाम सातवें दर्जे में ळिखाया गया, जो आज का चौथा दर्जा है। इस नये वातावरण में थोड़े दिनों में ही चुलिमिक गया यह देहाती विद्यार्थी पटना-कौलेजियट में नियमित रूप से जानेवाले विद्यार्थियों में छुमार किया जाने लगता है !

सिर पर फेल्टकेप, शरीर में कमोज और कोट, कमर में धोती, पैर में अँगरेजी जूते — सकुचता, शर्माता, अपने-आपको छिपाता, किन्तु अपने रूप-रंग, चाल-ढाल की वजह से और भी नुमायाँ होता, यह जो १२-१३ वर्ष का लहका पटना को ऊबड़-खाबड़ सड़क के रोड़ों पर आँखें गड़ाये आगे बढ़ता जा रहा है, पहचानिये, वह कौन है ? अभी बच्चा है, किन्तु आप उसकी टोपी में तेल और गई का निशान नहीं पायेंगे, कपहों पर रोशनाई का कहीं दाय नहीं देखेंगे। किताबें, कापियाँ, पेंसिलें—सबसे उस बच्चे की सजगता और सावधानता चूई-सो पड़ती है।

वह अब क्षास के आधे दर्जन अच्छे लड़कों में शुमार किया जाता है। किंतु, न इसका घमंड है उसमें, न कुछ आड़म्बर। चुपनाप आकर अपने दर्जे में बैठ जाता है; मास्टर जो पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनता है; जो पूछते हैं, उसका सावधानी से जवाब देता है! दर्जे में तरह-तरह के छड़के हैं, वे उसे अपने गिरोह में शामिल करने को कोशिश में रहते हैं; किन्तु, वह पश्चपत्रमिवाम्भसा का उदाहरण बन उनसे अलग-अलग ही रहा करता है! उसे कुछ अपनी ही धुन है, वह स्वयं किसी चीज को खोज में है—किन्तु उसे अभी माल्रम नहीं, वह चीज क्या है; वह करतूरी मृग-सा आप अपनी गंध में विभोर है!

संयोग सदा उसका साथ देता रहेगा—यहाँ भी दिया। वह जिस होस्टल में रहता है, वहाँ का वातावरण उसके अन्दर उस छिपी हुई वस्तु के प्रगढ होने में सहायक होता है।

आज के मिन्टो, जैक्सन, न्यूटन आदि नामों से अभिहित होस्टलों में रहनेवाले विद्यार्थी 'सरस्वती भवन' का नाम नहीं जानते होंगे। किन्तु, एक जमाना था, जब सरस्वती-भवन पटना के विद्यार्थियों का सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली केन्द्र था। जिस समय जयप्रकाश पटना आये, सरस्वती-भवन बिहार की सवीत्तम प्रतिभाओं का अखाड़ा था। वहीं अनुप्रह बाबू थे, जो आज बिहार के अर्थमंत्री हैं; वहीं रामचरित्र सिंह जी थे, जो आज बिहार के बिजली और सिंचाई विभाग के मंत्री हैं; पाण्डेय रघुनन्दन थे,

जो कभी किसी दर्ज में द्वितीय हुए हो नहीं—सिर्फ पढ़ने-लिखने की बात ली जाय, तो राजेन्द्र बाबू से भी जयादा प्रतिभाशील; पाण्डेय हरनन्दन थे, जिन्होंने पुरातत्व-विभाग में बहुत ही नाम किया; श्रीरामनवमी बाबू थे, जिन्होंने चम्पारण में महात्माजी का साथ दिया और जो जयप्रकाश के आफिसियल गार्जियन थे और शम्भु बाबू तो थे हो। अपनी मित्रमंडली से मिलने श्रीबाबू (आज बिहार-सरकार के प्रधान मंत्रो ) भी वहाँ प्रायः आ जाया करते थे।

बिहार के ये सब-के-सब नौनिहाल पढ़ने-लिखने में ही नामी नहीं थे; इन सबके हदयों में देश-सेवा का बीज-नपन हो चुका था और देश की राजनीतिक जिन्दगों से दिलचस्पी लेना इन्होंने गुरू कर दिया था। जयप्रकाश की उम्र छोटी थी; किन्तु, बुजुर्ग लोग आपस में देश की समस्याओं की लेकर जो नादिननाद करते, सलाह-मशनिरा करते, उनकी ओर इस बच्चे का खान बरवश जाता और होते-होते उसके हृदय में भी देशभक्ति की भावना प्रस्फुटित होने छगती है। अब वह सिर्फ स्कूली किताओं का की हा नहीं है—वह उस समय की पत्र-पत्रिकाओं को भी ध्यान से पढ़ता है और घटनाओं एवं व्यक्तियों के बारे में अपने निर्णय पर आने की भी चेष्टा करता है। इन बुजुर्गों के पास जो बाहरी किताओं हैं, उन्हें नह पढ़ता है और स्कूल की लाइने री का उपयोग भी नह कम नहीं करता।

जिस तरह प्रातःकाल का शीतल मंद समीर पाकर कमल का एक-एक दल विकसित, प्रस्फुटित होने लगता है, उसी तरह इस अनुकूल वातावरण में जयप्रकाश का व्यक्तित्व भी भीरे-भीरे विकास पाने लगा।

जयप्रकाश सरस्वस्ती-भवन में ही रहते थे कि उनकी नहीं बहन चन्द्रा-वतीजी का निवाह हुआ। जयप्रकाश के नये भाई साहब श्री जनविहारी सहाय जी पटना-हाइकोर्ट के आफिस में काम करने के सिलसिले में पटना आकर ही रहने छगे। तब से वह सरस्वती-भवन छोड़कर जनविहारी बाबु के डेरे में आ गये और जब तक पटना में रहे, उन्हीं का साथ रहा और आज भी प्रायः उन्हींके साथ रहते हैं।

जजिनहारी बाबू बान्त प्रकृति के बड़े ही निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्ति हैं। उनको संगति ने जयप्रकाश के चरित्र-निर्माण में और भी सहायसा



स्वर्गीय बाबू हरसूदयाल (जयप्रकाश के पिता)

पहुँचाई। ज्ञजिवहारी बाबू से पुछिये, उनकी किशोरावस्था के जीवन का बद्द बहुत हो मनोरंजक वर्णन देंगे। हाईकोर्ट कार्टर से कौळेजियट स्कूल दूर पर है। जयप्रकाश को रोज तीन आने पैसे मिलते हैं—-टमटमवाले को एक आना देकर वह स्कूल पहुँचते हैं; एक आने में टिफिन के वक्ज जलपान करते हैं और एक आना फिर देकर टमटम पर वापस आते हैं। ज्ञजिवहारी बाबू के दोस्त आते हैं और उनके इस 'इसीन' साले से तरह-तरह की दिल्लियाँ करते हैं; किन्तु कहीं एक हाथ से तालो बजती है। दिल्ल्यों की जगह समान-भावना छे छेती है - इस लड़के के शील-सीजन्य के आगे उनहें भी सर-नग्र होना पहला है। ज्ञजिवहारी बाबू बड़े निष्ठावान व्यक्ति हैं, या तो जाहाम के हाथ का खायंगे, या अपने घर के लोगों के हाथ का। ब्राह्मण बीमार पहला गया, चन्द्राजी मायके हैं। ज्ञजिवहारी बाबू स्वयं रसोई बना रहे हैं। जयप्रकाश अकेले उनहें क्यों चुल्हे के निकट झुलसने दें ? उन्हें पूजा करने को भेज आप दाल छाँक रहे हैं, तरकारी बचार रहे हैं। रसोई बनाने की यह शिक्षा आगे चलकर अमेरिका में कितना काम देशी --आप पीछे देखेंगे।

कौलेजियेट के हेडमास्टर की जगह पर अब जनाब रास प्रसुद्ध साहब आये हैं, जो पीछे चलकर निजाम हैदराबाद के शिक्षा-मंत्री हुए और 'सर' को उपाधि से आभूषित किये गये। इधर जयप्रकाश भी अब इन्ट्रेंस इम्तहान की तैयारियों में हैं। अँगरेज़ी उनकी अच्छो है, हिन्दी अच्छी है, संस्कृत अच्छो है। साहित्य की ओर दिलचस्पी भी कम नहीं। किन्तु, हृदय साहित्य की आर है, मिस्तिक विज्ञान की और। गणित भो कम अच्छा नहीं—१०० में ९८ अंक ले आना उनके लिए आसान है। अतिरिक्त विषयों में उन दिनों भौकेनिक्स' भी एक विषय था। इस विषय से आगे चलकर विज्ञान की पढ़ाई में मदद मिलेगी, इसलिए इसे ले रखा है। वह क्या जानते थे कि इसी विषय के चलते उनकी परीक्षा का फल मनोजुकूल नहीं हो सकेगा ? यदि संस्कृत लिये होते, तो कहीं अच्छा फल होता। किन्तु, प्रारम्भ से ही जयप्रकाश फल की ओर देखनेवाले नहीं थे।

जनाब रास मस्द साहब की जगह विडमोर साहब कौलेजियट का हेडमास्टर होकर आये। अँगरेज़ होकर भी हिन्दोस्तानी विद्यार्थियों पर बहुत हो स्नेह रखते। लेकिन इच्छा रखते हुए भी अपने की भारतीय भावनाओं के समक्तने में समये नहीं बना सकते थे। एक दिन उनकी सुरुभेड़ स्कूल के इस शान्त-शिष्ट विद्यार्थी से हो ही जातो है। एक खोहार के दिन में हो उन्होंने परीक्षा का दिन तय कर दिया है। साहब ने तय कर दिया, कौन जबान हिलाये १ न शिक्षकों में ऐपा बल था, न विद्यार्थियों में ऐसा साहस । किन्तु, छः विद्यार्थियों का आपस में विचार हुआ और तय कर लिया गया, इसका विरोध किया जायगा। ये छः विद्यार्थी दर्जे के सर्वोत्तम विद्यार्थी हैं। परीक्षा के दिन सब विद्यार्थी अपनी गैरहाज़िरी से ही वहाँ जुमार्थों हो रहे हैं। किन्तु, ये छः विद्यार्थी अपनी गैरहाज़िरी से ही वहाँ जुमार्थों हो रहे हैं। गोरा हेडमास्टर गुरसे से लाल हो रहा है। दूसरे दिन, जब ये स्कूल में आते हैं, वह इन्हें बुख़ाता है। इनमें, देखिये, वह जयप्रकाश भी हैं।

एक तरफ गुस्से में लाल बना, गोरा हेडमास्टर है, दूसरी ओर ये आघे दर्जन नन्हें विद्यार्थी। वह पूलता है, गरजता है, जुम क्यों नहीं परीक्षा में बठे ? इनकी तरफ से कहा गया, कल त्योहार को था ! त्योहार ? जी-हाँ ! त्योहार लगो बात, तुम्हें बेत लगेंगे ! बेत ? लः जोड़ी छोटी-छोटो इथेलियाँ निर्भीक आगे बढ़ती हैं। साहब उन्हें देखता है, इन नाजुक इथेलियाँ पर बेत ? किन्तु, ज़बान से तो बात निकल गई है ! हथेलियों पर बेत पड़ते हैं, किन्तु फूल बनकर ! यह थी छोटी-भारतीय बचों की गोरे साहब के हृदय पर विजय ! अभिनततः इन्ट्रेंस की परीक्षा होतो है, जयप्रकाश उसमें बेठते हैं। जैसी उमीद की जाती थी, वेसा फल तो नहीं ही हुआ; किन्तु तौभी स्कालरिशप के साथ पास किया !

# ध किशोरावस्था की आदर्शवादिता!

सरस्वती-भवन का वातावरण जो छाप दे चुका है, वह दिन-दिन स्पष्ट होता जा रहा है।

मेधावी, विनयी, परिश्रमी जयप्रकाश के अन्दर साधक जयप्रकाश का भी जनम और विकास हो रहा है। बहुत दिनों तक को अध्ययन और

## किशोरावस्था की आदर्शवादिता

मनन के रूप में दिखाई पड़ती थी, वह साधना अब जीवन के अक्तरंग और वहिरंग पर भी प्रगट हो रही है।

अभी वह किशोर ही है; यही १५-१६ वर्षों का। किन्तु, जैसे वह अपने जीवन का एक कम तय कर चुका है और उसपर चलने के प्रयत्न में लीन है। वह बहुत ही सबेरे उठता है और दांत हिलानेवाला जाड़ा ही क्यों न हो, सबेरे नहा लेता है, फिर पाठ पर बैठ जाता है! पाठ— गीतापाठ!

हाँ, गीता का वह अनन्य भक्त हो चला है। अभी उस दिन उसने सुना नहीं था कि बालक खुदीराम मुजफ्फरपुर में फाँसी के तख्ते पर झुलते समय भी गीता के श्लोक ही दुहराता रहा; अभी उसने सुना नहीं है, स्वामी विवेकानन्द गीता-ज्ञान के द्वारा ही अमेरिका में भारतीय श्रेष्ठता का ढंका बजा सके थे।

वह घर पर ही गीता-पाठ नहीं करता; जब स्कूल में जाता है, गीता लिये जाता है और टिफिन के वक्त अपने संगी-साथियों को एकत्र कर गीता सुनाता और अपनी योग्यतानुसार उसकी व्याख्या करता है। यह गीता-प्रेम उसका इतना बढ़ता जायगा कि वह अपनी पत्नो को पहलो मेंट, पहले उप- हार के रूप में, गीता ही देगा और जब अमेरिका जाने लगेगा, गीता की एक प्रति अपने साथ लेता जायगा!

बिहार की राजनीति में उस समय दो धारायें काम कर रही थीं। एक (अ) अोर बंगाल के संसर्ग के कारण आतंकवादी कार्यों की ओर नौजवानों की प्रमुत्ति बढ़ रही थी। हिन्दोस्तान के इतिहास में पहला बम बिहार में ही फुटा था; पहली राजनीतिक डकती बिहार में ही हुई थी। हाँ, दोनों के कर्ता बाहरी लोग थे। बम खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में चलाया था; डकती अर्जु नलाल सेठी ने शाहाबाद में को थी। किन्तु, इन घटनाओं के असर से बिहार के युवक अर्छते नहीं थे। बम-पिस्तौल का आकर्षण और शीघ अपने देश को मुक्त करने की उतावली उन्हें इस और प्रमृत करती थी।

दूसरी घारा थी गाँधीजी की । गाँधीजी ने चम्पारण में आकर और य वहाँ पर एक अजीबोगरीब लड़ाई छेड़कर निलहे साहबाँ को जो परास्त किया, उसका असर भी नौजवानों पर कम नहीं पड़ रहा था। गाँधीजी की सादगी, उनके जीवन की सरलता, जनता के साथ उनकी एकात्मता नौजवानों की भावनाओं को उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए कम नहीं थी। उस समय का नौजवान बिहार राजनीति की इन धाराओं में उतराता फिरता था; कभी वह एक धारा में बहता था, कभी दृसरी में। उसकी जिन्दगी एक झूळे की-सी थी—इथर-उधर पेंग ळेती, कहीं स्थिर नहीं।

जयप्रकाश भी इन दोनों धाराओं के गिर्दाब में थे। गाँधीजी के लेखों, उनकी जीवनी आदि का इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने अपने पूरे रहन-सहन को ही बदल दिया। बारीक, सुन्दर कपकों को उतार दिया; चमचमाते चर-मर करते ज्ते फेंक दिये। बाजार जाकर मोटी घोती ले आये और उसे युटनों तक ही पहना। कमोज-कोट की जगह मोटे कपड़े के कुतों ने लिया। एक देहाती चमार की दुकान पर गये और चमरोंधा ज्ते का जोड़ा कुछ आनों में खरोद लाये। किन्तु, उसे पहनें कैसे ? कितना कड़ा, सख्त है यह। रेंडो का तेल रखकर उसे मुलायम बनाया, किन्तु, तोभी उसने पर तो काट ही दिये!

जो मुश्किलसे फिट हो रहे हैं, जिन्हें पहन कर ठीक चलना मुश्किल है, जिनकी शकल भद्दी हो, तेल से चुपड़े होने के कारण जिनपर धूल जम गई है, उन जुतों को पैर में पहने; जिसके सूते मोटे हैं, जिसकी चुनाई ऊबड़-साबद है, जो मुश्किल से घुटनों के नीचे पहुँच पाती है, उस घोती को कमर से लिपटे; और इस घोती को ही मैच करनेवाला भद्दा, खुरदरा कुत्ती पहने यह साधक जयप्रकाश जा रहा है! अपनी साधना पर ही इसे सन्तोष नहीं, यह अपने माध्यों को भी अपने रंग में रँगना चाहता है। स्कूल में इसने एक समिति बना रखी है। उसके बाजान्ता मेम्बर हैं। उसकी नियमित कौठकें होती हैं—टिफिन के वक्त स्कूल के किसी कोने में या फुर्सत के दिन यहाँ-वहाँ। गीता अब भी पढ़ी जाती है, किन्तु उसके साथ ही राजनीति, देशसेवा, समाजसुधार आदि बातों पर विचार-विभर्ष भी होते हैं। स्वभावतः ही जो गम्भीर है, वह जयप्रकाश अपने चेहरे पर पूरी गम्भीरता लाकर इन बैठकों में जब 'प्रवचन' करने लगता है, तो माख्यम होता है, आकाश-

## किशोरावस्था की आदर्शवादिता

गंगा में स्नान कर तुरत-तुरत कोई देवदूत इस धराधाम पर पधारा है और इन हमजोलियों को कुछ दिव्यसंदेश अपनी तोतली वाणी में सुना रहा है !

दूसरी धारा का आकर्षण भी उसे खींज़ता है। अभी उस दिन की बात है। मोर-मोर, घुँघलका भी दूर नहीं हुआ है कि सरस्वती-भवन में इलचल मच जाती है। सब जग गये हैं; सब दूर पर देख रहे हैं, घूर रहे हैं; किसी के मुँह से आवाज नहीं निककती, किन्तु सबके चेहरे पर आवर्ष और भय को छाया स्पष्ट है। यहाँ से कुछ दूर पर, वह प्रोफेसर यदुनाथ सरकार का डेरा है, (जो अब सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ सर यदुनाथ सरकार हैं)। उनके डेरे के चारों और पुलिस की लाल पगड़ियाँ हैं, जिनके रोब को अफ-सरों की भूरो पोशाक के चमकोले बटन और चीगुना बढ़ा देते हैं। प्रोफेसर सरकार के घर की खानातलाशी हो रही है। खानातलाशी—जी हाँ, वहाँ एक नौजवान रहता है, जो क्रांतिकारी-इल का है।

क्रांतिकारी-दल ! उसका आकर्षण बढ़ता जाता है ! वह अवस्य ही क्रांति-कारी-दल से सम्पर्क करेगा। उसे अब पता चल गया है, इस पटना शहर में क्रांतिकारियों का एक अड्डा है, जिसमें ज्यादातर बंगाली लड़के हैं। वह उनसे मिलेगा, उनकी बार्ते सनेगा, उन्हें समऋने की कोशिश करेगा - अयोंकि बिना समझे वह किसी ओर पैर बढ़ा नहीं सकता। जहाँ चाह, वहाँ राह । भीरे-भीरे उसकी आकांक्षा पूरी होती है। उनमें से एक से उसकी जान-पहचान होती है। आतंकवाद के साथ जो रोमांचकता लगी है, उसका जादू इस किशोर पर चलाया जाता है। कभी गंगा-किनारे, लोगों से दूर, उस निराले, नीरव घाट पर, भीर में मुँह अंधेरे ही; कभी उस उजहे, सुने खंडहर में, दौले-दौले, झुरपुटे के वक्त ! इनने हथियार हैं, इतने आदमी हैं । उथीं ही वक्त आया, जितने गीरे अफसा हैं, उन्हें बम से उड़ा दिया जायगा—"गोरन को मार-मार बोरन में भरि हों !" और जितने सरकारी दफ्तर हैं, सब पर कब्जा कर लिया जायगा । बंगाल तैयार है, पंजाब तैयार है, महाराष्ट तैयार है। बिहार पीछे क्यों रहे? क्या यह शर्म की बात नहीं १ तुम्हारे ऐसे विचार-वान, निष्ठावान नौजवानों की खास जहरत है। आओ, दीक्षा लो-म्झन्ति-सेना में नाम लिखाओं !

हृदय मंथन होता है, वह क्या करे ? यह आह्वान अनसुना कर देने लायक तो नहीं ? किन्तु, उसका मन भरता नहीं है । वह गुड़ से राजनीति में गोखले का हिमायती रहा है, गोखले के मरने पर उसने एक प्रशस्ति-किता भी लिखी थी, इस तरह शोक मनाया था, जैसे उसका कोई सगा-सम्बन्धी चल बसा हो । फिर गाँधीजी के भारतीयता के अनुकूल सादे जीवन का असर उसपर हुआ था और उस आदर्श को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी उसने ग्रुह की है । किन्तु, यह नई पुकार भी तो ऐसी नहीं लगती जिसे वह सुनकर ही अनसुनी कर दे । मस्तिष्क पर इसका असर न हो, किन्तु उसका हृदय पर, उसकी धमनियों में इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । उसका हृदय उद्दे लित हो उठता है, उसका रक्त नृत्यशील बन जाता है ।

वह कुछ निर्णय नहीं कर पाता, वह चकोह में पड़ा है। किन्तु घटना उसको मदद कर देती है। अचानक वह बंगाळी नौजवान अन्तर्धान हो जाता है। वह उसकी खोज में निर्जन घाटों पर जाता है, सुने खंडहरों में जाता है। वह नहीं मिळता। मानो नाटक के एक अंक का ड्रापसीन हो जाता है। दर्शक अब नये अंक, नये हर्य की प्रतीक्षा करें। क्योंकि यह किशोर नये हर्यों, नये अंकों, नये नाटकों का स्वजन करने के लिए ही पेंदा हुआ है!

# ध साहित्य बनाम विज्ञान

साधक जयप्रकाश के साथ-साथ साहित्यिक जयप्रकाश का भी विकास हो रहा है।

जब वह सरस्वती-मन्दिर में पहुँ वा, उसने अपने एक बुजुर्ग के हाथ में एक पित्रका देखों — ऊपर हँस-वाहिनी, वीणावान्दिनी 'सरस्वती' की मन्य-दिन्य मूर्ति थी; और भीतर नयनाभिराम छपाई में छेखों और कविताओं का मनोरम गुलदस्ता। वह उन दिनों उसके सब छेखों को समम्म नहीं सकता था, किन्तु, किवितायें उसे सबसे अधिक भाती हैं। श्री मैथिलीशरणजी की कवितायें तो उसे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि वह उनमें अपनी रुचि के अनुरूप भावनायें प्राप्त करता है। वह देशभक्त बन चुका है; जो कविता देशभिक्त को भावना हृदयों में भरे, उसे वह सर्वोत्कृष्ट कविता उन, दिनों, मानता है!

### साहित्य बनाम विज्ञान

'सरखती' के बाद 'सर्यादा' !— 'मर्यादा' में वह राजनीति अधिक पाता है, इसलिए खुरा है। किन्तु, 'प्रभा' तो इन दोनों से अच्छी ! राजनीति और साहित्य का कैसा सुन्दर सिम्मश्रण ! उन दिनों 'प्रभा' के सम्पादक थे पं॰ माखनलाल चतुर्वेदी और 'भारतीय आत्मा' के नाम से लिखी उनकी कवितायें नौजवानों को बहुत ही प्रोत्साहित करती थीं। साप्ताहिकों में 'प्रताप' उसे पसंद है, खास कर फोजी-प्रवासियों की करुण कथा, पं॰ तीताराम सनाव्य की लिखी, वह बड़ी उत्सकता से पढ़ता है।

वह पुस्तकें भी पढ़ता है। 'भारतेन्दुजी' के नाटक उसे बहुत ही भाकृष्ट करते हैं! भारतदुर्दशा, नीलदेवो आदि नाटक उसकी आँखों में कई बार आँस् ला चुके हैं! जब बाजार में 'भारत-भारती' और 'जयद्रथबध' की धूम मच जाती है, वह भी उन पुस्तकों के प्रशंसकों में हो रहता है। किन्तु, 'प्रियप्रवास' के आते हो उसकी रुचि बदल जाती है। 'प्रियप्रवास' की करणा के प्रबाह में जैसे वह बह जाता है।

कुछ दिनों के बाद तुलसीदास का 'रामचरित-मानस' उसका प्रिय प्रथ हो जाता है और जब वह अमेरिका जाने लगता है तो दो बाहरी पुस्तकों में एक तुलसी बाबा की यह रामायण भी होती है।

होते-होते वह दिन भाता है, जब वह सिर्फ साहित्य-रसिक ही नहीं रह जाता ; वह स्वयं लेखक और किव बनने का हौसला करने लगता है । अपनी लेखनी से मातृभूमि के लद्धारकार्य में सहायक बन्ँगा, ऐसा सोच कर डरते-डरते एक दिन वह लेखनी पकड़ने की मुख्ता भी कर बैठता है !

किन्तु, वह लिखे क्या ? यहाँ भारतेन्दु जी का असर सबसे उत्पर आ जाता है। वह नाटक लिखेगा! अंक, हत्य आदि का ढाँचा बनाकर वह एक नाटक लिखना शुरू कर दें ता है!

और, 'प्रियप्रवास' की भाषा और छन्द के अनुसरण पर उन दिनों जो किवतार्ये उसने लिखीं, उनकी कुछ पंक्तियाँ आज भी आप उससे सुन सकते हैं—क्शतें कि आपके आग्रह में विनोद की भी पुट हो !

अपने लेखन की योग्यता को वह परोक्षा की कसौटी पर स्वयं एक बार कसना चाहता है। उन दिनों निहारी-छात्र-संघ को ओर से कई प्रतियोगितायें

हुआ करती थीं। एक प्रतियोगिता थी हिन्हों में छेख लिखने की, जिसमें स्कूल-कौछेज सबके छात्र सम्मिलित हो सकते थे। अभी वह स्कूल में ही था; वह क्या खाकर कौछेज के विद्यार्थियों के साथ आँखें मिलाने चले ? किन्तु. नहीं, नहीं! वह संकोचो है, विनयी है; किन्तु हीन-भावना उसमें नहीं है। लेख का विषय है—"बिहार में हिन्दी की अवस्था।" वह इस लेख के लिए तैयारी करने में जुट पड़ता है। इस सम्बन्ध का सारा साहित्य पढ़ जाता है, अधिकारो विज्ञानों से पूछताछ भी करता है। अन्त में लेख तैयार हो जाता है और वह उसे परीक्षक के पास मेज देता है। परीक्षक कीन है शिफेसर बदरीनाथ वर्मा एम॰ ए॰ कान्यतीर्थ, जो आज आचार्य बदरीनाथ वर्मा के नाम से बिहार प्रान्त के शिक्षा-सचिव हैं! बदरीबाबू ऐसे निष्यक्ष और कहा परीक्षक; तो भी जयप्रकाश का लेख सर्वश्रेष्ठता का सीभाग्य प्राप्त करता है। ओहो, स्कूल के एक विद्यार्थी ने कौलेज के सारे विद्यार्थियों को मात दे दी।

उसकी गद्य-छेखन-शैंळी पर सरस्वती-सम्पादक पं॰ महावीर प्रसाद द्विवेदी जो का छाप आज भी स्पष्ट दोख पहता है। वह विशुद्ध प्रांजळ भाषा का हिमायती है, किन्तु विशुद्धता के नाम पर पंडिताळ भारोभरकम बनावटी भाषा का वह कट्टर विरोधी है।

किन्तु, उन दिनों साहित्य से अधिक धूम थी विज्ञान की। हमारे देश की उन्नित क्यों रकी रहो; क्यों रकी हुई है ? साधकों की, साहित्यकों की तो हमारे देश में कमी नहीं। हममें ऐसे-ऐसे किनमिनिषो हुए हैं, जिनके जोड़ के व्यक्ति संसार में मिलना किन ! हममें कालिदास हुए हैं, जुलसी-दास हुए हैं, इस युग में भी किनेन्द्र रवीन्द्र हैं, जिनकी काव्य-प्रतिभा के सामने संसार का सर झुक चुका है। किन्तु तोभी हमारा देश अन्य देशों से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। क्यों ? यह युग विज्ञान का है, विज्ञान ने यूरोप की प्रतिभा में पंख लगा दिये हैं, वहां के निनासी आज आसमान की सर कर रहे हैं। विज्ञान ने जापान की कायापलट कर दो है; इसी ऋक्ष को किस तरह पटक दिया इस पोछे राष्ट्र ने! भारत में भी आज सबसे अधिक आवश्यकता है वैज्ञानिकों की। दो उदाहरणों ने सिद्ध कर दिया है, हममें

वैज्ञानिक प्रतिभा की भी कभी नहीं। श्री जगदीशचन्द्र बोस और श्री प्रफुल्छचन्द्र राय ने इस क्षेत्र में कमाल कर दिखलाया है। आचार्य राय की ओर उसका अधिक आकर्षण है; क्योंकि उनके विज्ञान के साथ साधना भी मिली हुई है। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं; भोग-विलास से सर्वया परे, विज्ञान की उन्नति में ही जिसने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर रखा है, सादगी का अवतार, सरल जीवन का उदाहरण — तपस्वी राय उसके आदर्श के अधिक अनुहुप जँचते हैं।

किन्तु प्रश्न उठता है क्या विज्ञान को वह अपना सकता है ? वैज्ञानिक प्रवृत्ति की सूचना देती है गणित की अभिकृष्टि । गणित में वह किसी से कम नहीं । उसे याद नहीं, कभी सौ में नब्बे से कम नम्बर उसने गणित में प्राप्त किये हों ! 'मैकनिक्स' में उसे कुछ कम नम्बर आये, जरूर । किन्तु, यह तो 'चांस' का एक खेल था । इस विषय में भी 'ध्योरी' में उसे कम नम्बर नहीं आया, हाँ 'प्रैक्टिक्ल' जरा खराब हो गया—जो सोलहो आने चांस की आँखिमिचौनी है !

में वैज्ञानिक बनूँगा—वह तय कर लेता है और कौलेज में सायंस में हो नाम लिखाता है! अब उसकी मेज पर एक ओर भारत-भारती, प्रियप्रवास, रामचिरतमानस हैं; दूसरी ओर फिजिक्स और केमेस्ट्री के पाट्य-प्रनथ! उसका हृदय साहित्य के नवरस के सतरंगी धनुष की रंगीनियों से ओतप्रोत हैं, किन्तु, उसका मिला के अब भौतिक विज्ञान के तत्वों और अणुओं के अनुसंघान एवं रसायन-शास्त्र को बारीकियों के अन्वेषण में लीन है! साहित्य और विज्ञान की यह गंगा-जमुना की समानान्तर धारा उसके जीवन-क्षेत्र में अनवरत प्रवाहित होती रहेगी। साहित्य उसके विज्ञान को सरस और सहृदय बनाता रहेगा; विज्ञान उसके साहित्य को विज्ञेषणात्मक और विज्ञान रहेगा!

### ६. प्रभावतीजी से परिणय

"बरुकजी, जरा चलिए, राजेन्द्र बाबू के डेरे पर व्रजिकशोर बाबू के दर्शन कर स्थाव।"—शम्भू बाबू ने अपने छोटे चचाजी से सामह कहा।

ब्रजिक शोर बाबू-अदमी की याददास्त कितनी छोटी होती है ? जिसने १९२१ से १९३३ तक बिहार की कांग्रेस पर एकछत्र राज्य किया; जो बिहार का, सही मानी में, सर्वप्रथम कांग्रेसी था; जो अपने जमाने का सर्वश्रेष्ठ जनसेवी और जननायक था; जिसने महारमा गाँधी को चम्पारण बुलाया और निलहों की सारी शेखी धूल में मिला दी; जो इम्पीरियल कौंसिल में बिहार का सर्वप्रथम गैरसरकारो प्रतिनिधि थाः जिसकी गिनती फख के साथ बिहार के निर्माताओं में की जायगी: दरभंगा में रह कर, कितने ही मौकों पर, जिसने प्रान्त के सब से बड़े धनीमानी व्यक्ति दरभंगा-नरेश के मंनसूबों को चूर-चूर किया था-आज माछम होता है, जैसे हम उसे भूल गये ! गठिया से परीशान, लाठी टेक कर चलते हुए, सदाकत-आश्रम की राजनीति की जिसने एक युग तक संचालित किया—जो प्रान्तीय काँग्रेस कमिटो में अपने लिए एक साधारण सदस्य की हैंसियत रखता था, किन्तु, प्रान्त के सारे राजनीतिक सूत्र जिसकी मुद्रियों में रहते थे; जो घटनाओं की सृष्टि करनेवाला और उनका मनोनुकूल अंजाम देनेवाला एवं व्यक्तियों को बनाने और बिगाइनेवाला था; जिसकी छत्रछ।या में पल भर ही राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व इतना विकसित हो सकाः जिसके समक्ष राजेन्द्र बाबू विनयशील बच्चे की तरह व्यवहार करते थे,---उस ब्रजिकशोर बाबू को इस-आप भले भूल जायँ, बिहार का इतिहासकार भूल नहीं सकता !

इन्हीं बाबू ब्रजिकशोर प्रसाद जी के दर्शन करना और राजेन्द्र बाबू के खेरे पर ! क्योंकि तबतक सदाकत-आश्रम नहीं बन सका था; और राजेन्द्र बाबू कळकत्ता से पटना आकर पटना हाईकीर्ट में एक सफल वकील की जिन्दगी गुजार रहे थे ! तब पटना हाईकीर्ट के वकीलों की सुनी में सर अली इमाम थे, इसन इमाम थे, मिस्टर माजुक आदि के नाम थे, जिनके समक्ष वकालत करके सफल होना कोई छोटो बात नहीं थी ! बिहार के सार्वज्ञान में सरगमी से दिलचस्पो लेने एवं अपने सरक सादा जीवन के कारण भी राजेन्द्र बाबू की प्रसिद्धि प्रान्तन्यापी हो चुकी थी । कलकत्ता-विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं में कई बार लगातार सर्वश्रेष्ठ होने के कारण तो पढ़े-लिखे लोगों में उनका नाम विद्यार्थी-जीवन से हो प्रमुखता प्राप्त कर चुका था !

#### प्रभावतीजी से परिण्य

राजेन्द्र बाबू के डेरे पर ब्रजिक्शोर बाबू के दर्शन करने जाने में बउलज़ी को क्या उज हो सकता था भला? यह तो एक सौभाग्यस्चक हो बात थी—यों भो, अपने किसी गुरुजन की आज्ञा पर उज्ज-एतराज करना बउलजी का स्वभाव नहीं रहा है। एक प्रातःकाल हम इन दोनों चचा-भतीजे को पटना-गया-रोड पर जाते हुए देखते हैं और वे स्टेशन के नजदीक की मोड़ पर आकर (आज जहाँ 'सर्चलाइट' का मकान है उसके निकट के) एक मकान में घुसते हुए दोखते हैं!

वहाँ प्रान्त के दो दिग्गजों से इन दो नौजवानों की भेंट होती हैं।
बउलजी को देखते ही जजिकशोर बाबू खिल-से उठते हैं। उन्हें ऐसा
लगता है, जैसे उनकी प्यारी बेटी प्रभावतो के लिए ही इस नौजवान की
स्टि हुई है। प्यारी बेटी—हाँ, प्रभा उनकी बहुत ही प्यारी बेटी हैं। बेटे
की तरह ही उसका पालन-पोसन किया हैं। बेटे की तरह ही—अभी परसाल
तक प्रभा बेटों की ही पोशक में रही हैं—कुत्ता, पाजामे में। उसके पढ़ानेलिखाने में भी उन्होंने कभी नहीं की है। स्कूल नहीं भेजकर घर पर ही
उसे बाकायदा शिक्षा दिलवाई है। कन्याविद्यालय, जालंघर का कोर्स वह पढ़
रही हैं। अभी वह तरह-चौदह साल की ही हैं। बिल्कुल बालिका—
भोली-भाली, संसार से अनभिज्ञ! इतनी छोटी बच्चों की कहीं शादी होती
हैं ? किन्तु, बउलजी-ऐसा वर कहीं हाथ से निकल गया तो! नहीं, नहीं,
यह शादी होनी ही हैं—प्रभावती, जयप्रकाश—प्रभा और प्रकाश का यह
वृद्ध राजिंब निर्णय कर लेता हैं।

कुछ मामूली-सी पूछताछ ! क्योंकि विशेष व्यौरे की बार्ते तो शम्भुबाबू से उन्हें पहले ही ज्ञात हो जुकी हैं। इतनी मामूली बात कि जयप्रकाश समक्त भी नहीं पाते कि इसके भीतर विवाह सिन्निहित है। उन्हें खुशी इसी बात की है कि उनके साथ इस तरह आत्मीयता का व्यवहार किया गया और इसी खुशी-खुशी में वह अपने बहनोई के घर छोटते हैं।

किन्तु, बार्ते छिपती नहीं ; फिर शादी-ब्याह की बार्ते, और वह भी जजकिशोर बाबू-ऐसे व्यक्ति की बेटी के ब्याह की बात ! जब बाबू हरसूर इयाल के निकट ज़जिकशोर बाबू को ओर से बाजाता यह पैगाम पैश किया जाता है—जरा भी नजु-नच किये बगैर वह हाँ कह देते हैं! क्योंकि वह जानते हैं, उनका सुपुत्र भी इस सम्बन्ध के विषय में कोई विरोध नहीं करेगा। फूलरानी यह खबर सुनकर तो फूली नहीं समा रहीं! पराये घर की एक छ टी-सी किशोरी आकर उनके घर-आंगन को दिन-रात प्रभासित प्रकाशित करेगी, यह कल्पना-मात्र ही उन्हें आनन्द - विभोर करने के लिए काफी है!

विवाह तय हो जाता है, तिथि तय हो जाती है। फूलरानी अपने इस अठारह वर्ष के बेटे को, जो उस दिन भी ५ फीट ९ इंच का जवान बन चुका था, आज फिर एक बार बच्चा बनाने पर तुल गई हैं।

फिर आज उसके सर पर जर की टोपी है, फिर उसके बदन में फूल-दार अचकन है, फिर उसकी आँखों में काजल है; फिर उसके चन्दन-चिंत कपाल के एक कोने पर डिटोना है। जिसके उपर इतकी पतली मर्से भींग रही हैं, उन लाल-लाल होटों की लालिमा ताम्बूल-राग से और भी रक्ताक हो रही हैं। हाथ में रेशमी रुमाल लिये, नौशाह बना, हर गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, फूलरानी का यह फूल आज मुजस्सम फूल बना हुआ है—गुलाब का एक गुच्छा जैसे जमीन पर टहल-चूम रहा हो!

गीतों के कलरव में, बाजेगाजे और जनरव में, जो बरात सिताबदियारे से दिन को जगमग करती बाबू इरस्द्याल के दरवाजे से रवाना होती है, वह श्रीमगर की शाम को उजाला करती, रंगीन बनाती बाबू बजिकशोरप्रसादजी के दरवाजे से जा लगती है। प्रभावती के गोग्य ही यह वर मिला—परिजम पुरजन सबके मुँह से यह निकल पड़ता है! सास अपने इस सुन्दर-सजीले दामाद को देखकर कृतकृत्य हैं; गाँव की ख़ियाँ इस दुल्हे पर निल्जाबर हो रही हैं। प्रभावतीजी की सखियाँ दौक्-दौढ़ी जाती हैं और जहाँ वह पीली साढ़ी पहने, जो सिन्द्र से अभी लाल बनेगी उस केश-राशि को खोले, अज्ञात आकुल आकांक्षा से चेइरा लाल बनाये बौठी थीं, वहाँ पहुँचती हैं, और उसे गुदगुदा कर, हँसा कर, उसके इस हृदयेश का नखशिख वर्णन सुना करके ही दम लेती हैं!

## प्रभावतीजी से परिण्य

शादी सानन्द समाप्त होती है। यह कहना व्यर्थ है कि इस शादों में तिलक-दहेज की विनौनी प्रथा का सर्वथा विहिष्कार किया गया था। क्यों कि, जजकिशोर बाबू देशभक्त ही नहीं थे, समाजसुधारक भी थे। हाँ, समाजसुधार के नाम पर शादी-ब्याह की मुहर्रमी रूप देने की जो प्रथा चल पड़ी है, उसके कायल वह नहीं थे और बाबू हरस्द्याल के लिए भी अपने इस दुलारे बेटे की शादी में अपने उत्साह-उमंग को रोक रखना कठिन था। सार्त्विक, ग्रस्त अरेस अतन्द के बीच यह मङ्गल कार्य सम्पन्न हुआ।

प्रभावतीजी से जयप्रकाशजी का विवाह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक ता इस विवाह के द्वारा प्रान्त की राजनीति से उनका रक्त-ंसम्बन्ध-सा हो गया। बाबू ब्रजिकशीर का दामाद होना ही बिहार की राज-नीति में उचाति उच पद पर पहुँचने का छाइसेंस प्राप्त कर छेना था। यदि जयप्रकाशजी ने वामपक्षी राजनीति नहीं अपनाई होती, तो अमेरिका से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें राजनीति में वे सब पद सुलभ हो गये होते जिनके लिए लोग जभीन-आसमान एक किये रहते हैं। व्रजकिशार बाबू के साथ ही राजेन्द्र बाबू से भी उनका रक्त-सम्बन्ध-सा हो गया; खासकर जब ब्रजिक्शोर बाबू की छोटी लड़की, प्रभावतीजी की बहन, से राजेन्द्र बाबू के बड़े लड़के श्री मृत्युक्षय प्रसादजी का विवाह हुआ। किन्तु इन दोनों सम्बन्धों से महत्वपूर्ण तो महात्मा गाँधीजी से उनका सम्बन्ध हो जाना हुआ। जब जयप्रकाशजी अमेरिका गये, जजिकशोर बाबू ने प्रभाजी को महात्माजी के साबरमती-आश्रम में भेज दिया। वहाँ जाकर प्रभाजी ने महात्माजी एवं पूजनीया 'बा' का वह स्तेह प्राप्त किया, जो पुत्री को ही प्राप्य है। उनकी नजरों में प्रभावतीजी क्या हैं, उसकी यथार्थ सूचना तब मिली, बब माता कस्तूर-बा आगाखाँ-महल में बीमार पड़ीं। सरकार ने जब पूजनीया-बा की सेवा के लिए एक व्यक्ति बाहर से बुला छेने की इजाजत दी, तो अपनी पुतोहुओं एवं दूसरी निकट-सम्बन्धी महिलाओं को छोड़कर उन्होंने प्रभावतीजी को ही बुला देने का आग्रह किया। प्रभावतीजी उस समय भागलपुर जेल में थीं — बुलाने में दिक्कतें भी हुईं । पू॰ बा की मृत्युशय्या के निकट बैठने और उनको अन्तिम सेवा करने का यह सौभाग्य पाना कोई

ह्याल के निकट अजिकशोर बाबू को ओर से बाजाप्ता यह पैगाम पेश किया जाता है—जरा भी नतु-नव किये बगैर वह हाँ कह देते हैं ! क्योंकि वह जानते हैं, उनका सुपुत्र भी इस सम्बन्ध के विषय में कोई विरोध नहीं करेगा। फूलरानी यह खबर सुनकर तो फूली नहीं समा रहीं ! पराये घर की एक छंटी-सी किशोरी आकर उनके घर-आँगन को दिन-रात प्रभासित प्रकाशित करेगी, यह कल्पना-मात्र ही उन्हें आनन्द - विभोर करने के लिए काफी है !

विवाह तय हो जाता है, तिथि तय हो जाती है। फूलरानी अपने इस अठारह वर्ष के बेटे को, जो उस दिन भी ५ फीट ९ इंच का जवान बन चुका था, आज फिर एक बार बचा बनाने पर तुल गई हैं।

फिर आज उसके सर पर जर की टोपी है, फिर उसके बदन में फूल-दार अवकन है, फिर उसकी आँखों में काजल है; फिर उसके चन्दन-चिंत कपाल के एक कोने पर डिठौना है। जिसके ऊपर इल्की पतली मसें भींग रही हैं, उन लाल-लाल होठों की लालिमा ताम्बूल-राग से और भी रक्ताक हो रही है। हाथ में रेशमी रुमाल लिये, नौशाह बना, हर गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ, फूलरानी का यह फूल आज मुजस्सम फूल बना हुआ है—गुलाब का एक गुच्छा जैसे जमीन पर टहल-चूम रहा हो!

गीतों के कछरव में, बाजेगाजे और जनरव में, जो बरात सिताबिद्यारे से दिन को जगमग करती बाबू हरस्द्याल के दरवाजे से रवाना होती है, वह श्रीनगर की शाम को उजाला करती, रंगीन बनाती बाबू ब्रजिक्शोरप्रसादजी के दरवाजे से जा लगती है। प्रभावती के ग्रोग्य ही यह वर मिला—परि-जन पुरजन सबके मुँह से यह निकल पहता है! सास अपने इस मुन्दर-सजीले दामाद को देखकर कृतकृत्य हैं; गाँव की ख़ियाँ इस दुल्हे पर निल्लावर हो रही हैं। प्रभावतीजी की सिख्याँ दोड़ी-दोड़ी जाती हैं और जहाँ वह पीली साड़ी पहने, जो सिन्दूर से अभी लाल बनेगी उस केश-राश्चि को खोले, अञ्चात आकुल आकांक्षा से चेहरा लाल बनाये बैठी थीं, वहाँ पहुँचती हैं, और उसे गुद्गुदा कर, हँसा कर, उसके इस हृदयेश का नखशिख वर्णन सुना करके ही दम लेती हैं!

शादी सानन्द समाप्त होता है। यह कहना व्यर्थ है कि इस शादों में तिलक-दहेज की घिनौनी प्रथा का सर्वथा विहिष्कार किया गया था। क्यों कि, जजिकशोर बाबू देशभक्त ही नहीं थे, समाजसुधारक भी थे। हाँ, समाजसुधार के नाम पर शादी-ब्याह की मुहर्रमी रूप देने की जो प्रथा चल पड़ो है, उसके कायल वह नहीं थे और बाबू हरस्द्याल के लिए भी अपने इस दुलारे बेटे की शादी में अपने उत्साह-उमंग को रोक रखना कठिन था। सार्त्विक, गुद्ध उत्सव और आनन्द के बीच यह मङ्गल कार्य सम्पन्न हुआ।

प्रभावतीजी से जयप्रकाशजी का विवाह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक ता इस विवाह के द्वारा प्रान्त की राजनीति से उनका रक्त-सम्बन्ध-सा हो गया। बाबू जजिक्शीर का दामाद होना ही बिहार की राज-नीति में उचाति उच पद पर पहुँचने का लाइसेंस प्राप्त कर छेना था। यदि जयप्रकाशजी ने वामपक्षी राजनीति नहीं अपनाई होती, तो अमेरिका से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें राजनीति में वे सब पद सुलभ हो गये होते जिनके लिए लोग जभीन-आसमान एक किये रहते हैं ! व्रजिकशार बाबू के साथ ही राजेन्द्र बाबू से भी उनका रक्त-सम्बन्ध-सा हो गया; खासकर जब व्रजिक्शोर बाबू की छोटी लड़की, प्रभावतीजी की बहुन, से राजेन्द्र बाबू के बड़े लड़के श्री मृत्युक्षय प्रसादजी का विवाह हुआ। किन्तु इन दोनों सम्बन्धों से महत्वपूर्ण तो महात्मा गाँधीजी से उनका सम्बन्ध हो जाना जब जयप्रकाराजी अमेरिका गये, ब्रजिकशोर बाबू ने प्रभाजी को महात्माजी के साबरमती-आश्रम में भेज दिया। वहाँ जाकर प्रभाजी ने महात्माजी एवं पूजनीया 'बा' का वह स्नेह प्राप्त किया, जो पुत्री को ही प्राप्य है। उनकी नजरों में प्रभावतीजी क्या हैं, उसकी यथार्थ सूचना तब मिली, जब माता कस्तूर-बा आगाखाँ-महल में बोमार पड़ीं। सरकार ने जब पूजनीया-बा की सेवा के लिए एक व्यक्ति बाहर से बुला लेने की इजाजत दी, तो अपनी पुतोहुओं एवं दूसरी निकट-सम्बन्धी महिलाओं को छोड़कर उन्होंने प्रभावतीजी को ही बुला देने का आप्रह किया। प्रभावतीजी उस समय भागलपुर जेल में थीं — बुलाने में दिकतें भी हुईं । पू॰ बा की मृत्युशय्या के निकट बैठने और उनको अन्तिम सेवा करने का यह सौभाग्य पाना कोई

छोटी बात नहीं थी ! उसी प्रभावतीजी के पित के प्रति महारमाजी के हृदय में कौन-सी आत्मीय भावना काम करती होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है ! हाँ, जब-तब इसका प्रच्छन्न प्रदर्शन भी हम देख पाते हैं !

प्रभावतीजो स्वयं भी एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत व्यक्तित्व रखती हैं और महात्माजी के आदशों में अपने को सर्वथा लीन कर उन्हीं के बाताये पथ पर देश और समाज की सेवा में अनवरत लगी रहती हैं। प्रभावतीजी ऐसी आदर्शवादिनी, कर्ताव्यपरायणा परनी पाना भी कम सौभाग्य की बात नहीं—फिर उनके चलते जा राजनीतिक सम्बन्ध जयप्रकाशजी को अनायास ही प्राप्त हो गये, उससे इस परिणय का महत्व तो कई गुणा बढ ही जाता है 1

# ७. असहयोग की पुकार पर

ज्यों-ज्यों जयप्रकाश किशोरावस्था की सीमा को अतिक्रमण कर युवावस्था की ओर पेर बढ़ा रहे हैं, त्यों-त्यों देश का वायुमंडल गरम से गरम होता जाता है।

प्रथम विस्वयुद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत के राजनीतिक आकाश में
तूफान के लक्षण दिखाई देने लगे। जिस तरह कांग्रेस के श्रोगणेश की तह
में एक अँगरेज भद्रजन का हाथ था; उसी प्रकार युद्धोत्तर जाग्रित का प्रतीक
एक अँगरेज महिला बनी। श्रीमती एनीबिसेंट ने होमहल का वह हंगामा
मचाया कि सरकारी अधिकारी भी भयभीत हो गये। उन्होंने श्रीमती
बिसेंट को नजरबन्द किया, उनके अखबार को जब्त किया। किन्तु वह
लहर इन दमनात्मक कार्रवाइयों से दबनेवाली नहीं थी; वह और उभड़ी और
उभइती ही गई! जयप्रकाश का देशभक्त इदय इस लहर से अल्ला नहीं
रह सका। वह सिर्फ मौखिक सहानुभूति रख कर सन्तोष करनेवाले नहीं
रह सका। वह सिर्फ मौखिक सहानुभूति रख कर सन्तोष करनेवाले नहीं
थे; होमहल-सम्बन्धी आन्दोलन में उन्होंने क्रियात्मक हप से भाग लिया।
उसकी प्रस्तिका, बैज आदि के वितरण में वह सरगमी से काम करते रहे।

उसी समय लोकमान्य तिलक अपनी छः साल की सजा काटकर मांडले जेल से छूटे। मीता के कमेंग्रोग-रहस्य-भाष्यकार की ओर गीता के इस युवाप्रेमी का ध्यान आकृष्ट होना खामाविक ही था। लोकमान्य तिलक का

# असहयोग की पुकार पर

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" का महामन्त्र सिर्फ उसकी जिह्वा पर ही नहीं था, उसके रोम-रोम में वह व्याप्त हो चुका था।

उसके बाद ही घटनायें विद्यत-वेग से करवटें छेने छगती हैं। रौलट कमीशन बैठती है; रौलट ऐक्ट पास होता है; समचा देश उसके विरोध में शोर करने लगता है; इस विरोध का नेतृत्व गाँधीजो के द्वार्थों में आता है; सत्याप्रह के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर होने लगते हैं ; फिर १३ अपील को सारा देश उसके विरोध में उपवास करता है और इसे रह करा कर ही दम लेने की प्रतिज्ञा करता है; इस भयानक उथल-प्रथल के समय ही पेजाब में जालियाँवालाबाग का कुकांड हो जाता है, निहत्थे लोगों - जिसमें बच्चे और औरतें भी थीं-पर जनरल डायर मशोनगर्नों से गोलियां चलाता है : इस कुकांड से सारा पंजाब बौखला उठता है : लोग बृदिशसत्ता को उखाड फेंकने को उचत हो जाते हैं : उन्हें दबाने के लिए गोलियों की बौछारों पर बौछारें होने छगतो हैं; फौजी कानून जारो होता है; नागरिकों को नंगा करके कोड़े लगाये जाते हैं; उन्हें छातो के बल रेंगकर गलियां पार करने को लाचार किया जाता है: इधर पंजाब का यह इत्याकांड होता है, उधर टर्की के साथ अँगरेज बदसळकी करते हैं : मुसलमानों में खिलाफत के प्रक्रन को लेकर उत्तेजना फैल जाती है ; पंजाबकांड और खिलाफत के सवाल को एक-सूत्र में गूँथ कर गाँधीजी असहयोग आन्दोलन का सत्त्रपात करते हैं और उसे घीरे-घीरे उस ऊँचाई पर पहुँचा देते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ; समूचा देश एक जलती भट्टी बन जाता है--चारों ओर धुआँधुआँ, आग-आग, जवाला-जवाला ।

जयप्रकाश भी इस धुएँ के घरेरे में पह जाते हैं। डेढ़ साल तक वह कौलेज में विज्ञान पढ़ चुके हैं। प्रयोगशाला में उन्होंने तत्वों और उसके सम्मिश्रणों के करिश्मे देखे हैं, आजमाये हैं। प्रयोगशाला की यह प्रशृत्ति उन्हें घटनाओं के विश्लेषण को ओर स्वतः प्रशृत करती है। देश के वायुमंडल में जो विद्युत्प्रवाह जारो है, उसका अनुभव वह करते हैं; किन्तु, अपने अन्य समवयस्कों की तरह उस प्रवाह में प्रवाहित होने के पहले वह उसके तत्वों को जान लेना बाहते हैं। वह स्वभावतः ही गम्भीर हैं।

कौलेज के अपने साथियों में विचारशीलता और गम्भीरता के लिए वह प्रसिद्ध हैं। उनके साथियों में कुछ ऐसे भी मेघावी विद्यार्थी हैं, जिनकी मेघा के आगे वह सर झुकाने में जरा भी किक्क नहीं अनुभव करते; किन्तु वे साथी भी नेतृत्व के लिए उन्हीं की तरफ देखते हैं। अभी उस दिन की बात है। क्लास में राजनीति को लेकर बहस चक रही थी—बड़ी सरगमीं से; उस समय की फिजा में ठंडी बहसों के लिए जगह कहाँ थी? बहस की सरगमीं आखिरो छोर छूने जा रही थी कि एक साथी की नजर उनपर पड़ी, जो सिर झुकाये, कुछ सोचते, क्लास-रूम की तरफ आ रहे थे। वह साथी क्लास के सवौत्तम विद्यार्थियों में है। किन्तु, उन्हें देखते ही वह चिल्ला पड़ता है—''बस, बहस बन्द! देखिये, हमलों गों के राजेन्द्र प्रसादजी आ रहे हैं; जो वह कह दें, हम सबको मान्य!'

हमलोगों के राजेन्द्रप्रसाद! इसमें व्यंग नहीं था; श्रद्धा का, विश्वास का, नेतृत्व के स्वीकार का भाव भरा था। और, इसी भाव ने जयप्रकाश में जिम्मेवारी की भावना भर दी है। वह जिस ओर बढ़ेगा, एक जमात बढ़ेगी! ऐसी-वैसो जमात नहीं, प्रान्त के सुन्दरतम पुष्पों की श्रेणी! इस-लिए, यह लाजिमी है कि वह जो पैर उठाये, सोच कर; वह जो करे, समक्ष कर!

और, पैर उठाना हो है ; कुछ करना जरूरी हो है । अब तो गाँधीजी ने सीधी पुकार दे दो है—विद्यार्थियो स्कूल-कौलेज छोड़ो ! छोड़ो इन विद्यालयों को, ये विद्यालय नहीं हैं, गुलामखाने हैं—गुलामखाने, जहाँ \_ गुलाम ढलते हैं, विदेशियों के गुलाम, अँगरेजों के गुलाम !

ययपि गाँधीजी का असहयोग का कार्यक्रम कलकता के विशेष अधिवेशन में ही कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था; किन्तु, विद्यार्थियों के स्कूल-कौलेज छोड़ने पर नेताओं में कुछ मतमेद था। पर नागपुर-कांग्रेस ने असहयोग के पूरे कार्य-क्रम पर स्वीकृति देकर अब इसमें हिचक या आगापीछा करने का कोई आधार हो नहीं छोड़ा। सिर्फ विद्यार्थियों से ही नहीं, देश के हर तबक्रे के लोगों से पुकार की गई थी—उपाधियाँ छोड़ी जा रही थीं; वकालत छोड़ी जा रही थीं; नैकरियाँ छोड़ी जा रही थीं। कवोन्द्र रवीन्द्र ने 'सर' की उपाधि

## असहयोग की पुकार पर

छोड़ दी थी; देशबन्धु चितरंजन दास और त्यागमूर्ति पं॰ मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। पटना में मौलाना मज़हरूल हक साहब ने वकालत छोड़ी थी; राजेन्द्र बाबू ने वकालत छोड़ी थी। चारों ओर असहयोग की धूम थी। अभी या कभी नहीं—चीजें इस जगह पर पहुँच चुकी थीं।

अब जयप्रकाश के लिए भी नतु-नच करने का कोई कारण नहीं रह गया था। हिचक की हिलती दीवार के लिए भावावेश का एक छोटा-सा धका चाहिये था। उसे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के भाषण ने मुहैया कर दिया। डाक्बंगले के सामने, आज जहाँ रिजवाँ है, वहीं मौलाना मजहरूल हक साहब की कोटी थी। कोटी के बड़े हाते में आजाद साहब का भाषण हुआ। आजाद साहब का भाषण सुनने को अपने मित्रों के साथ जयप्रकाश भी गये थे। मौलाना साहब का, ओजिस्विनी भाषा में, वह तर्क-पूर्ण धाराप्रवाह भाषण—इस धारा में शक-सुबहा, सोच-सन्देह के पैर खड़े रह नहीं सकते थे। कौलेज के नौजवान छात्रों के हृद्यों को उस धारा ने प्रावित किया, पूरा निमनन कर दिया। वहीं मन-ही-मन कुछ तय कर लिया गया और दूसरे दिन समूचे पटना में शोर मच गया कि पटना-कौलेज के सर्वोत्तम छात्रों ने कौलेज छोड़ दिया!

ज्यपकाश ने कौलेज छोड़ दिया—यूनिवर्सिटी को फीस दाखिल हो चुकी थी; पढ़ाई की पूरो तैयारी हो चुकी थी; अब परीक्षा में कुल तीन सप्ताह की देर थी कि जयप्रकाश ने कौलेज छोड़ दिया। जयप्रकाश ने कौलेज छोड़ दिया, क्योंकि अब सारी चीजें वहाँ पहुँच चुकी थीं, जहाँ 'अभी या कभी नहीं' का प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा में आमने-सामने खड़ा होता है। जयप्रकाश ऐसे मौकों पर सही जवाब देने में कभी नहीं चूकोंगे, यह आप आगे-आगे भी देखा करेंगे!

जयप्रकाश के साथ ही पटना-कौछेज के सर्वोत्तम विद्याधियों के एक बहुत बढ़े गिरोह ने कौछेज छोड़ दिया। उनमें सिहेश्वर बाबू थे जो आज रायबहादुर सिहेश्वरप्रसाद सिंह के रूप में बिहार-सरकार के रेवन्यू तेकेटरी हैं; बाबू कृष्णवल्खम सहाय थे, जो आज रेवन्यू-मिनिस्टर हैं; श्री पुष्कर ठाकुर ये, जो अब बिस्टी मैजिस्ट्रेट हैं; श्री पुष्कनप्रसाद वर्मा थे, जो आज भी

राजनीति में उनके सच्चे साथी सिद्ध हो रहे हैं; बाबू विश्वेश्वरदयाल थै, जो बड़े प्रतिभाशील वकील निकले । इन लोगों के कौलेज से निकलते ही पटना-कौलेज में जैसे भगदड़ मच गई—माल्सम होता था, जैसे यह कौलेज अब हमेशा के लिए बन्द होने जा रहा है !

सामने देखिये, यह असहयोगी जयप्रकाश जा रहे हैं ! सिर पर गाँधी टोपी चढ़ी है, जो जिन्दगी भर उतरनेवाली नहीं । बदन में बगाबग खादी का कुत्ती, जिसकी सफाई बढ़ती जायगी, सुघराई बढ़ती जायगी और जिसके गले में थोड़ा इजाफ करके जिसे वह जयप्रकाश-कुत्ती के नाम से मशहूर कर देंगे। लम्बे कद में खादी की घोती भी क्या फबती है ? और, पैर में चपल, जो अभी चमड़े की एक लबहर्षोधों चीज-सी माल्यम पहती है, किन्तु जो समय पाकर उसके पैरों की खूबसुरती चौगुना बढ़ा देगी! वह साधक जयप्रकाश, वह साहित्यिक जयप्रकाश, वह वैज्ञानिक जयप्रकाश, और यह असहयोगी जयप्रकाश—किन्तु, इन सभी रूपों में एकारमता पैदा करती है, आकर्षण पैदा करती है, उसकी प्रशान्त मुद्रा! उसकी साधना में दिखावट नहीं; उसकी साहित्यकता में भोंड़ापन नहीं, उसकी वैज्ञानिकता में रक्षता नहीं और आज असहयोग करने के बाद भी उसमें तथा का अहंकार नहीं!



## १. अमेरिका की ओर

सारे देश के जीवन के हर पहलू की नींव को मतक्कोरता, कुछ दिनों तक आंधी-सा वायुमंडल को व्याकुल बनाता और फिर, आंधी की तरह ही, एक शुन्य निस्तब्धता छोड्ता हुआ असहयोग-आन्दोलन ज्ञान्त, प्रशान्त हो गया !

बड़े-बड़े नेता जेलों में दूँ से गये। जेल से निकल कर उनमें से कुछ ने असेम्बलियों और कौंसिलों पर कब्जा करने की और ध्यान दिया: कुछ ने चर्खे-कर्घे को अपनाया। बहुत-से वकीलों ने फिर चोगे को कंघे पर रख कचहरियाँ जाना शुरू किया ; बहुत-से विद्यार्थी एक-दो वर्ष गाँवों और गिलियों में नारे लगाने के बाद फिर बगल में किताबें दबाये स्कूल-कौलेजों में जाते-आते खीख पड़ने लगे ।

असहयोग करने के दूसरे ही दिन जयप्रकाश अपना बिस्तर बाँध कर तैयार हो गए थे साबरमती-आश्रम जाने को : किन्तु, व्रजकिशोर बाबू के आग्रह पर वहाँ जाना उन्होंने स्थगित कर दिया। तब तक सदाकत-आश्रम की नींव मौलाना मजइरुल हक साहब ने दे रखी थी और वहीं पर बिहार-विद्यापीठ कायम हो चुका था, जिसके प्रधान आचार्य राजेन्द्र बाबू थे। विद्यापीठ के लिए फारिया से एक काफी रकम महातमाजी ने वसूल की थी और उसे एक आदर्श शिक्षालय बनाने के प्रयत हो रहे थे। जयप्रकाश ने इण्टर्मिडियट साई स की परीक्षा बिहार-विद्यापीठ से ही दी और सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए। बी एस-सी ० की पढ़ाई का कोई प्रबंध विद्यापीठ में

नहीं था, अतः वह बनारस चले गये और वहाँ प्रोफेसर फूलदेव सहाय वर्मा (आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय के रसायन-विभाग के प्रधान) के साथ रह कर उनकी देख-रेख में विज्ञान का अध्ययन करते रहे। वहाँ रहते हुए प्रोफेसर वर्मा के लेबोरेटरी का भी वह उपयोग करते। जब असहयोग-आन्दोलन बान्त हुआ, तो गुरुजनों का आप्रह हुआ कि हिन्दू विश्वविद्यालय में ही नाम लिखा कर वह विज्ञान का अध्ययन करें। किन्तु, जयप्रकाश इसके लिए राजी नहीं हो सके। जिस सरकार को एक वर्ष पहले शैतानी सरकार कहा जाता था, क्या अब वह शैतानी सरकार नहीं रह गई कि उसकी मदद लेकर चलनेवाली किसी यूनिवर्सिटो में अध्ययन किया जाय ? अपनो सहूलियत के लिए सिद्धान्त का तोइमरोइ करना जयप्रकाश का स्वभाव नहीं रहा है !

इधर ज्ञान की पिपासा भी प्रबळ थी। तो, कहीं विदेश चलकर विज्ञान का अध्ययन किया जाय ? असहयोग के पहले बिहार प्रान्त में खामी सत्यदेव के व्याख्यानों की धूम थी और उनकी अमेरिका-सम्बन्धी पुस्तकें विद्यार्थियों में बड़े चाव से पढ़ी जाती थीं। जयप्रकाश भी उन व्याख्यानों और पुस्तकों से प्रभावित हुए थे और जब विदेश जाने की बात उठी, तो स्वभावतः ही उन्होंने अमेरिका जाना ही पसन्द किया। अमेरिका में विद्यार्थी स्वावलम्बन के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यह बात उन्हें सबसे अधिक पसंद थी। अपने घरवालों पर जरा भी आर्थिक बोम दिये और किसी धनी-मानी का अहसान लिये बगर अपनी भुजा के बल पर यदि शिक्षा का उपाय ही सके, तो यह सर्वोत्तम ! और यह सर्वोत्तम मार्ग शीघ्रातिशीघ्र चुन लिया गया और इस सम्बन्ध में दौड़धूप ग्रुक की गई।

किन्तु, इसमें प्रारम्भ से ही विष्न ग्रुरू हुए। सबसे पहले घर से ही — बाबू हरस्ट्याल जी अपने इस प्यारे बेटे को इतनी दूर मेजने की चर्चा से ही सिहर उठे तो फूलरानी ने आंधुओं से घर-आँगन को भर दिया। ज्ञजिक्तार बाबू विद्यार्थियों को विदेश मेजे जाने में प्रोत्साहन देते आये थे, बहुत से लोगों को मदद भी की थी। किन्तु, वह भी अभो उनके अमेरिका जाने के पक्ष में नहीं थे। शम्भू बाबू की भो यही हालत थी। उस समय श्री भोलाइत पंत नामक एक गढ़वाली विद्यार्थी, जो हिन्दू यूनिवर्सिटो में

पढ़ते थे , अमेरिका जाने के लिए मदद की उमीद में ब्रजिकशोर बाबू के पास आये । जयप्रकाश से उनकी भेंट हुई और पहली मुकाकात में ही दोनों दोस्त बन गये। जयप्रकाश ने भोळादत्त पंत के साथ ही अमेरिका जाना तय कर लिया। और कलकत्ता जाकर पासपोर्ट आदि का प्रबन्ध भी कर लिया गया। इसी कलकत्ता यात्रा में जयप्रकाश ने पहले-पहल ट्राम देखा, जिसकी चर्चा यूसुफ मेहरभली ने बड़े मनोरंजक ढंग से की है! किन्तु, उसी समय अखनारों में निकला कि अमेरिका में जो भारतीय विद्यार्थी हैं, उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं; मंदी की वजह से वहाँ कोई काम भी नहीं मिलता, आदि आदि । अखबार का यह अवतरण दिखला कर जयप्रकाश को रोक ही दिया गया। किन्तु भोलादत्त पंत अमेरिका गये ही। अमेरिका पहुँच कर उन्होंने जयप्रकाश को लिखा कि अखबार की वह बात अतिशयोक्ति-मात्र है, तुम आप ही क्या, अपनी पत्नी के साथ भी आ सकते हो ! यह पत्र जय-प्रकाश ने प्रभावतीजी को दिखलाया और फिर पति-परनी में गुपचुप का षड्यन्त्र हुआ। जयप्रकाश अब सोधे कलकत्ता पहुँचे और सारा प्रबंध करके लौटे, तब घरवाओं को सूबना की कि अमुक तिथि को मैं जा रहा हूँ। सब चिकत हुए। प्रभावतीजी मायके में थीं। ब्रजिकिशोर बाबू ने जब पूछा कि तुम्हें यह सब मालूम था, तो वह नाही नहीं कह सकीं।

जयप्रकाश इस समय बीस वर्ष के हैं। इस उम्र के नौजवान से जिस ज्ञान और अनुभव की आशा की जा सकती है, वे सब उनमें पूर्णतः पाये जाते हैं। शील और सौजन्य के तो मानो अवतार हैं। आचार और व्यवहार ऐसा कि हर नौजवान के लिए अनुकरणीय। बचपन में कुछ दिनों तक वह मलेरिया से बुरी तरह पीड़ित रहे थे, किन्तु अब उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। मध्यवित्त कायस्थ-कुल में जन्म लेने के कारण कभी शारीरिक परिश्रम करने का मौका नहीं मिला है, किन्तु शुरू से ही अपने को साधना की कसौटो में कसने का प्रयत्न करते रहने के कारण उन्हें पूरी आशा है कि शारीरिक परिश्रम में भी वह किसी विद्यार्थी से पीड़े नहीं रहेंगे। उनका चरित्र इतना बेदाग, निष्कलंक, निर्मल और प्रोज्वल है कि उनके घर-वाले या उनके किसी परिचित व्यक्ति के मन में कभी कोई कुभावना या दुर्भावना आ नहीं सकती थी। इस सम्बन्ध में उनके किसी गुरुजन को कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थो, उनके पिता या माता को उनसे कोई शपथ छेने की कल्पना भी नहीं हो सकती थो! सब लोग सममते थे, बउलज़ी अमेरिका से शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करके छोटेंगे।

जाने के पहले दो व्यक्तियों का प्रबोध कर जाना उनका कर्तव्य है-ऐसा वह समझते थे। एक तो उनकी नवोद्धा परनी, प्रभावतीजी थीं, जो अभी कुल पन्द्रह-सोलह साल को बच्ची-मात्र थीं। किन्त, इस उम्र में ही प्रभावतीजी ने बता दिया था कि वह िस धात की वनी हुई हैं। जब पहली बार अमेरिका जाने की चर्चा हुई, तभी उनका गौना हो चुका था और ससराल आने पर उनसे कहा गया कि वह जयप्रकाश को अभी कुछ दिनों रुक जाने को कहें। किन्तु प्रभावतीजी ने ऐसा कहने से अस्वीकार कर दिया। "यदि वह अध्ययन करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो मैं बीच में बाधक नहीं बन सकती।"-- उन्होंने साफ-साफ कह दिया। जयप्रकाश को अपनी इस नवोढा परनो पर इतना विश्वास है, कि भोलादत्त पंत का पत्र उसे दिखा चके हैं और उनकी स्वीकृति लेकर हो आगे बढ़े हैं। इसलिए, इस ओर ज्यादा कुछ कहना-सनना नहीं रह गया है। मैं शीघ हो आऊँगा. घबराना मतः तम भी यहाँ तब-तक लिखो-पढ़ो और गीता पढ़ना और चरखा चलाना नहीं भूलना—ऐसी ही कुछ मामूली बार्ते कह कर सन्तेष कर लिया गया। चरखा चलाना ? अभी उस दिन प्रभावती जो ने हँ सते-हँ सते कहा था-"पृष्ठिए इनमे, मुझे चरखा चलाने के लिए किसने प्रेरित किया 2 अफसोस उस समय के इनके खत नहीं मिछ रहे हैं, नहीं तो उन्हें छपवा कर में दुनिया को बता सकती कि यह कहाँ से शुरू करके अब कहाँ चले गये हैं।" जिस साबरमतो-आश्रम में वह जाते जाते रुक गये, यदि प्रभावतीजो वहाँ इस अवधि के लिए चली जायँ, तो उन्हें आनन्द ही हो और अन्त में यही हुआ भी। जयप्रकाशजी अमेरिका गये, प्रभाजी साबरमती। एक पके सामाजवादी बने, दूसरी कट्टर गाँधीवादिनी ! किन्त, अपनी माताजी को वह क्या कह कर समकार्ये। यों तो विता का प्रेम भी उनवर अगाध है; किन्तु वह चिपके रहे हैं माताजो से ही ? उनके निकटतम व्यक्ति जानते हैं कि

जयप्रकाश मुख्यतः 'मां के बेटे ' हैं — आकृति-प्रकृति आदि का जयादा छाप उनपर माताजी का पड़ा है। माताजी इस कल्पना से ही अधीर हो उठी हैं कि उनका लाइला आधे युग के लिए उनसे बिछुद्ध कर सात समुन्दर पार जा रहा है। छुट्टियाँ नहीं मिलने के कारण यदि लगातार दो महीने भी अपने इस बेटे को नहीं देखतीं तो, जो घबरा उठतों, व्याकुल बन जातीं; वही किसी तरह चार या छः वर्ष तक अपने इस 'बउल' को देखे बिना रह सकेंगी ? बउलजी के लिए सब से बड़ी कठिनाई तो यह है कि वह उनके नजदीक बेठ कर उन्हें सममा-बुम्हा भी नहीं सकते। उनके निकट जाते हो आज भी वह 'बउल' बन जाते हैं। किन्तु बेटे के रोम-रोम से विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की जो उत्सुकता और आकांक्षा प्रतिपल प्रगट होती रहती है, उसका प्रभाव माता पर पड़े बिना नहीं रहता ! मौन-मौन में ही स्वीकृति के अंश-पर-अंश मिलते जाते हैं और इधर बिदाई की तिथि दिन-पर-दिन निकट होती जाती है !

और, एक दिन बन्धु-बान्धर्वों की ग्रुभकामना और माता-पिता के ग्रुभा-शीर्वाद के बीच जयप्रकाश अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। जयप्रकाश ने फूलरानी के चरण छुए, उन्होंने मन्यट कर उन्हें गले से लगा किया और मंगल-आँखुओं से अभिषिक्त कर उन्हें घर से बिदा दी। जयप्रकाश ज्योंही घर से निकले, उनकी आँखों से आँखुओं की धारा फूट निकली, इधर आँगन से फूलरानी की कन्दन-ध्विन निकल कर वातावरण को करुण बनाने लगी। जयप्रकाश के कान उस करुण-ध्विन की ओर तब तक छंगे रहे, जब तक दूरी ने उन दोनों के बीच पर्दा नहीं डाल दिया।

# २. भारत से जापान तक

१६ मई, १९२२। कलकत्ता शहर, संध्या समय। स्रज को अन्तिम किरणें इस जादपुरी के जाद को और भी जगा रही हैं। अपनी प्रखरता, विशालता, स्वच्छता, शुद्धतो, उज्वलता और दिव्यता को जैसे बहुत पीछे ही छोड़ कर गंगामैया हुगली के रूप में, यहाँ, इस नगरी के वेश में खड़ी उस सम्यता को निहार रही हैं, जो यहाँ की उनकी धारा को तरह ही संकीण,

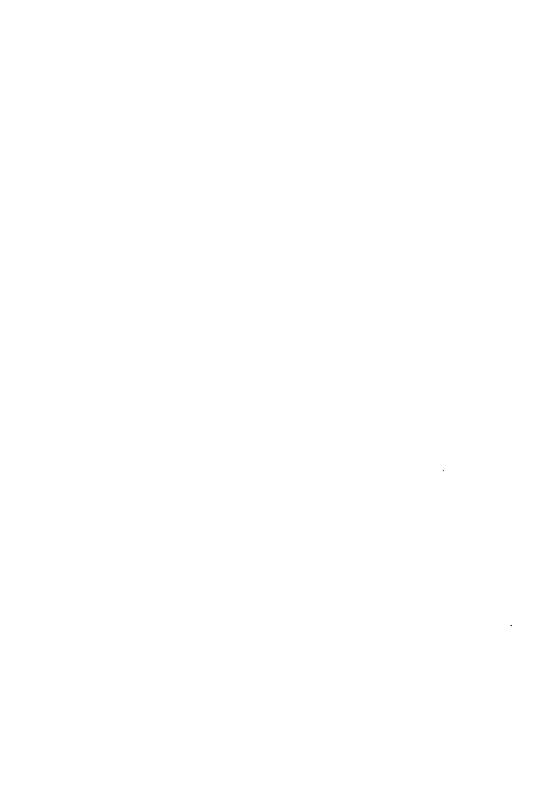

अन्वेषण में साधक जयप्रकाश आज फिर साधना के पथ पर अग्रसर हो रहा है !

वह के बिन में चला जाता है, धीरे-धीरे रात गम्मीर होती जाती है, किन्तु क्या उसे मीं आ रही है ? कितजी ही मूली हुई बातें, कितनी ही विस्मृत कथायें, कितने ही प्यारे चेहरे, कितनी ही प्रेमल आँखें आज उसके सामने भा रहीं और उसके भावना प्रवण हृदय में तूफान की सृष्टि कर रही हैं। फिर, एक अपिक्ति देश में, पारेमित सम्बल लेकर, अकेले-अकेले जाने का दुस्साहस जो वह कर बैठा है, उसकी भली-बुरी सम्भावनायें भी उसे कम बेचैन नहीं कर रही हैं। उत्तेजनाओं से थकी स्नायुराशियाँ इब शिथिल पड़ती हैं; कब आँखें मिपतीं और कल्पनायें स्वप्न का रूप धारण करती हैं—वह जान नहीं पाता है; हाँ, जब वह जगता है, तो पाता है, उसका जहाज मन्धर गित से गंगासागर को पार कर रहा है!

गंगा-सागर! जहाँ गंगा के रूप में भारत की सभ्यता-धारा निस्सीम में विलोन होने को सागर से जा मिली है; जहाँ एक अविरल प्रवाह एक अवन्त विशालता की गोद में सदा के लिए जा सोया है; जहाँ भगीरथ की तपस्या अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चिर-समाधि लेती है! बन-गमन को जाते हुए राम ने गंगा पार करते समय जिस तरह उन्हें भक्ति-भावपूर्ण हृदय से प्रणाम किया था, क्या प्रवास के लिए प्रस्थित जयप्रकाश ने उसी तरह गंगामैया के इस अन्तिम रूप की सादर समक्ति नमस्कार नहीं किया ? उसके होठों पर किसी मंत्र की बुदबुदाहट थी, उसके हृदय में किसी वरदान की कामना थी ?—अफसोस, ये बड़े लोग बचपन में ही अपने बड़प्पन का डंका तो पीटते नहीं; फलतः उनके जीवन की कितनी ही मामिक घटनाएँ योही अलिखित, अचिनित रह जाती हैं!

अब भारत की तटभूमि बहुत पौछे छूट चुकी है। ज्यों-ज्यों देश की सीमा से अलग होने की कल्पना करता है, त्यों-त्यों वह अधिक-से-अधिक एकाकीपन का अनुभव करने लगता है। यह एकाकीपन इटना ही चाहिये। देखना चाहिए, इस 'जेनस' पर कोई ऐसा आदमी है या नहीं जो अधिक-से-अधिक दूर तक उसका साथ दे सके। इस बारे में उसे ज्यादा खोज-हूँ ह

करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस जहाज के सेने एड ह्यास के के बिनों में ही उसे दो युवक मिल जाते हैं, जो उसी को तरह ज्ञानान्वेषण में अमेरिका जा रहे हैं। दोनों विद्यार्थी हैं, दोनों उसके समयस्क हैं, दोनों उसीकी तरह स्वावलम्बन के पुजारी हैं। वे दोनों हैदराबाद राज्य से आये हैं, उनमें से एक का नाम है सीताराम गोपाल रेड्डी और दूसरे का हरिस्चन्द्र रामराव प्रधान। रेड्डी और प्रधान थोड़ी देर में ही उसके प्रिय सखा बन जाते हैं। जो थोड़ी देर पहले एकाकीपन का अनुभव कर रहा था, अब वह त्रिमूर्ति में एक हो चला है! वीनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं। 'सुबह होती है, शाम होती है!' और, इसी हँसो-खुशी में सफर की दूरी 'तमाम होती है!'

किन्त, ज्यों ही जहाज बंगाल की खाड़ी के भीतर घुसता है, तीनों मित्रों की हालत खराब होने लगती है। तीनों का यह पहला जहाजी सफर था। तीनों के सर चकर काटने लगे, तोनों की उकबाई ग्रारू हुई और तीनों हो के की सामुद्रिक बीमारी के शिकार बन गये। बड़ी बरी हालत थी। न बैठा जाय, न सीया जाय। खड़े होने की तो बात ही दूर। न कुछ खा सकते हैं. न पी सकते हैं ! अभी तो यह यात्रा का आरम्भ है, श्रीगणेश है; यदि यही हालत रही, तो खुदा ही हाफिज। तीन दिनों के बाद राम राम करके रंग्रन पहँचते हैं। बरमा की इस सुन्दर राजधानी — सोने के पगोडावाली नगरो. अनन्त यौवना बरमी-नारियों की नगरी-को देखने-युनने की उन्हें फ़र्सत कहाँ थी ? वहाँ पचहुँ ते हा प्रधान ने सवाल उठाया, इमलोग क्यों नहीं अपने देश को वापस चलें ? हमलोगों की प्रकृति ऐसी नहीं कि सामुद्रिक यात्रा को हम बर्दास्त कर सर्वे । आगे बढ़ने पर और भी मांभार बढ़ सकती हैं और तब छोट कर अपनी ज्यादा भद्द कराने से क्या फायदा १ मालूम होता है, अमेरिका की शिक्षा-दीक्षा हमें बदी नहीं है ! किन्त जयप्रकाश पर ऐसी दलीलों का क्या कुछ असर हो सकता है ? वह भी काफी परीशान हुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, मुरक्ता गया है--किन्तु, जब वह अपनी बीवन-नैया संसार-सागर में डाल चुका, तो भले हो पतवार छूट जाय, पाल उड़ जाय; वह लंगर डाल नहीं सकता। संयोग, रेड्डी भी उसका साथ केता

है। बहुमत जाने के पक्ष में है—प्रधान भी अपने साधियों की बात मान छेता है। 'जेनस' रंगृन से प्रस्थान का भोंपू बजाता है—उसके डेक पर इस इन तीनों भारतीय युनकों को पहले-सा ही उत्साह और उमंग में देखते हैं। जैसे बीच में कुछ हुआ हो नहीं।

जहाज बढ़ता जाता है, ऊपर नीला आकाश, नीचा नीला समुद्र। बगल में यह मलाया को हरीभरी भूमि! भारतीयों के लिए स्वर्णद्वीप, मलयद्वीप कोई नई चीज नहीं। बिहार के कितने ही युवकों ने आज से दो-ढाई हजार साल पहले इस रास्ते से प्रयाण किया होगा—नई भूमियों के अनुसंघान में, जहाँ वे सभ्यता के नये सन्देश दे सकें। उस समय साधनों की कभी थी, ऐसे जहाज तक नहीं थे; किन्तु, तोभी उनके हृदयों में वह असीम साहस था, जो असम्भव को सम्भव कर लेता है। उन शत-सहस्र साहसी बिहारो युवकों की आत्मार्ये क्या बिहार के इस नौजवान को शुभाशीष नहीं दे रही होंगी, जो आज शान्त मुद्रा लिये विदेश को जा रहा है, किन्तु नियति जिसके भविष्य में कितने ही दुस्साहसिक कार्यों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखार्ये खींच चुकी है।

'जेनस' पिनांग पहुँचता है और वहां से सिंगापुर के लिए प्रस्थान करता है। अब देखिये, वह सिंगापुर पहुँच भी चुका। सिंगापुर को अँगरेजी साम्राज्यशाही जो संसार का एक अहितीय जहाजी अड्डा बनाने जा रहा है, इसको मलक तो दिखाई पहती थी; किन्तु, उन दिनों क्या यह कत्वना भी की जा सकती थी कि यह विशाल जहाजी अड्डा ताश का घर साबित होगा, जापान का एक ही हमला इसे नेस्तनाबूद कर देगा; इसपर जापानी मंडा उड़ेगा, इसका नाम तक बदल जायगा और सबसे बड़ा आश्वर्य तो यह होगा कि यहीं पर पहली आजाद-हिन्द-फौज का संगठन जेनरल मोहन सिंह के नायकत्व में होगा, जिस फौज के कारनामे से आरत में एक अभूतपूर्व जागृति की लहर दौड़ जायगी! नहीं, उन दिनों यह कल्पना असम्भव थी और जिस तरह थोड़ा विश्वाम लेकर यह जहाज आगे के लिए चलता है, सिंगापुर भी, बिना कोई स्थायो प्रभाव मस्तिष्क पर छोड़े, आँखों से दूर हो जाता है।

सिंग।पुर के बाद होंगकोंग — और होंगकोंग का मानी है चीन ! भार-तीय युवकों के मन में चीन के प्रति हमेशा एक आकर्षण रहा है। चीन के राष्ट्रीय संग्राम की कहानियों ने भारतीय युवकों को कम अनुप्राणित नहीं किया है। किन्तु जयप्रकाश का ध्यान तो अब जापान की ओर लगा है, जो उस समय भारतीय युवकों को, अपनी अभूतपूर्व उन्नति के कारण, बहुत ही आकृष्ट करता था।

होंगकोंग से 'जेनस' हँसी-खुशी में ही रवाना होता है, कि तु, ज्योंही जहाज बीच समुद्र में आता है, तूफान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पहले समका जाता है, यह भी कोई मौसमी तूफान है, किन्तु, धीरे-धीरे प्रगट होता है कि जहाज यथार्थतः संकट में फँस गया है। यह तो वह तूफान है, जिसे अँगरेजी नाविक 'चाइनीज टाइफून' कहते हैं, और जिसकी कल्पना से ही वे काँप उठते हैं। धीरे-धीरे समूचा समुद्र खौकता ऋड़ाह बन जाता है। चारों ओर उत्ताल तरंगें हैं, जिनपर यह जहाज कभी इधर, कभी उधर फिका-फिका फिरता है ! तरंगें जहाज से टकराती हैं, उसे इस तरह फकफोरती हैं कि धुरें-धुरें उड़ा कर छोड़ेंगी; फिर सारे डेक को भिंगो-भुँगो कर हट जाती हैं। जहाज की हर चीज इधर उधर छड़क रही है, वर्तनों के टन-टन, हड़-हड़ कानों को परीशान कर रहे हैं ! बड़े-बड़े साहसी नाविकों का भी धीरज छूट रहा है। वह देखिये, सेकेण्ड क्लास के केबिन के सामने वह कौन नौजवान खड़ा है ? वही चिर परिचित शान्त शिष्ट मुद्रा--आँखें इन तरंगों को देखने , कान हाहाहूहू सुनने में लगे हैं; किन्तु, चेहरे पर कभी आरचर्य, कभी आशंका, कभी भय के भाव ? क्या 'जेनस' की चीन-ससुद्र में सदा के लिए जल-समाधि लेनी हैं ? क्या हमारे भाग्य में यही बदा था कि हमारी हिंडुगाँ भी हमारे देश की नसीव न हों! किन्तु, यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। धीरे-धीरे तरंग छोटी पड़ती जाती हैं, जहाज का हिलडुल कम होता जाता है। विशेषज्ञों के चेहरे खिल पड़ते हैं; वे कहते हैं — ओहो, अब बच गये! हम टाइफ़ून के बीच में नहीं पड़े थे; सिर्फ उसकी दुम की चपेट में आ गये थे।

सरकाम चाइनोज टाइफून—बार-बार खलाम आपकी दुम को ! फिर कभी आपके, आपकी दुम के दर्शनों का सौभाग्य नहीं हो !

अब फिर साफ आसमान है, प्रशान्त सागर है। 'जेनस' शान से बढ़ रहा है—बढ़ रहा है! अरे, यह क्या ? समुद्र में ये क्या उड़ रहे हैं ? पंछी ? नहों, नहीं, ये पंछी तो नहीं मालूम पड़ते! तो, तो यह क्या ? देखों, उनमें से एक जहाज पर आ रहा। देखें तो इसे ? अरे, यह तो मछली है! उड़ने-वाली मछली—पुस्तकों में जिनके बारे में पढ़ा था, उन्हीं उड़नेवाली मछलियों का यह उड़ान देखने में जयप्रकाश की सौन्दर्यपारखो आँखें थकती नहीं हैं।

और लीजिये, पूरे तीस दिनों तक समुद्र की तरंगों के थपेड़े खाने के बाद, होंगकोंग से यह जहाज कीबे पहुँचा ! कीबे—जापान!

जापान !—-क्या यह वही छोडा-सा देश है, जिसके बहादुर सुप्तों ने हसी रीछ को पछाड़ कर यूरोप के गोरे प्रमाद के गाल पर थप्पड़ रसीद की थी ? क्या उगते हुए सूरज का आराधक यह वही देश है जिसने पचास साल के अन्दर अपनी कायापलट कर अपने उद्योगधंधे, वाणिज्य-व्यापार सबकी धाक सारे संसार पर जमा दो है ?

जयप्रकाश को जापान बहुत भाया। छोटे-छोटे साफ सुथरे मकान, ऑगनों में फूलों के फाइ, सादगी में सजी हुई रमणियाँ, चुस्त फुतीं ले नौजवान। घरों में फरनीचरों की रेलपेल नहीं, सादी फर्श या कालीन। अतिथियों को झुक-कर अभिवादन; विनय और श्रद्धा से सरकार; कभी उन्हें पीठ नहीं देखने देंगे, छोटेंगे तो पीछे हटते हुए, दूर जाने पर हो मुहेंगे। क्या अपने देश की इतना ही सन्दर, साफ, ससभ्य और ससंस्कृत नहीं बनाया जा सकता ?

कोने से जयप्रकाश ओसाका जाते हैं, जहाँ उनकी मेंट श्री महादेवलाल शर्राफ से होती है। कर्राफ भी अमेरिका पढ़ने जा रहे ये और यहाँ कुछ पैसे कमाने की धुन में ठहर गये थे। मीनी-ची नामक एक जापानी अखनार के अँगरेजी विभाग में श्रुफ रीडर का काम नह कर रहे थे।

ओसाका से ट्रेन से योकोहामा। स्टेशन पर डब्बे में चावल बिक रहा— साफ, सुफेद चमचम चावल! सूखी मछली भी। एक डब्बा चावल खरीदिये, इन्छ सुखी मछली और चावल के साथ हो जो बाँस का चमच मिलता है,

उससे उदाइये इन्हें ! किन्तु, जयप्रकास तो निरामिष-भोजी हैं, वह मछली की ओर तार्केंगे भी क्यों 2

योकोहाम। से ही अमेरिका के लिए जहाज मिलता है। किन्तु, जहाज मिलने में दिकत हो रही है। क्या किया जाय १ वहाँ कुछ भारतीय सौदागर रहते हैं। उनसे मिला जाता है। वे दौड़धूप करते हैं, जहाज पर जगह मिल जाती है।

यह जहाज ! नाम है तैयो-मारू। तैयो=सुरज; मारू=जहाज । जापानी जहाज है यह। किन्तु यह मूलतः एक जर्मन जहाज है, जो पिछली लड़ाई में जर्मनी से छीन कर जापान को दिया गया था। जापानियों ने सिर्फ उसका नया नामकरण ही नहीं किया है, उसे पूरी जापानी सुरत-शकल दे रखी है।

दस दिनों तक जापान में रह कर, ते योमारू पर, अमेरिका के लिए प्रस्थान होता है—अमेरिका के लिए, नई दुनिया के लिए!

# ३. नई दुनिया की सरजमीन पर

प्रशान्त सागर होकर तैयोमारू चला जा रहा है। ज्यों-ज्यों अमेरिका निकट आता जाता है, जयप्रकाश की उत्सकता और कुत्हल बढ़ते जाते हैं। अमेरिका के बारे में वह काफी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। किन्तु, उन्हें मालूम होता है, जैसे वह शारी बातें भूल गये। एक बिल्कुल अपरिचित देश में जा रहे हैं—कैसी होगो वह भूमि, कैसे होंगे उसके निवासी, किस तरह वह अपने को इस बिल्कुल नवीन वातावरण में डाल सकेंगे?

इसी उघेइबुत में बीच में हवाई-द्वीप आता है। हवाई-द्वीप—मानो यह छोटा-सा टापू आसमान की ओर देख कर चुनौती देता है: "अगर फिर-दौस बर-रूए जमीनस्त — हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त !" हाँ, हाँ, अगर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। जयप्रकाश इस 'प्रशान्त सागर के स्वर्ग' को देख कर निहाल हो उठे। एक दिन तक रह कर यहाँ के स्वच्छ नीलाभ आकाश, रंग-विरंगे फूलों से जगमग पृथ्वी, सुगन्ध और संगीतमय वातावरण और उन्मुक्त अनावृत यौवन का सौन्दर्भ देखते फिरे।

## नई दुनिया की सरजमीन पर

याकोहामा से चलने के १८ वें दिन तैयोमारू पान्फ्रांसिस्को पहुँचा। स्वर्ग पहुँचने के पहले वैतरणी पार करनी पड़ती है। वह सेकेण्ड झास के यात्री थे, अतः उन्हें एक टापू में उतारा गया और कोरेंटाइन में रख कर डाक्टरी जांच की गई। नंगा करके, असभ्य की तरह जांच करना, फिजूल परेशा-नियों में रखा जाना—जयप्रकाश को बहुत बुरा कगा। किन्तु, चारा क्या था ? सान्फ्रांसिस्को में जहाज से उतर कर एक टैक्सीवाले के निकट पहुँचे और उससे किसी होटल में पहुँचाने को कहा। टैक्सीवाले ने उन्हें एक इब्सी होटल में दाखिल कर दिया! नई दुनिया के सरजमीन पर पैर रखते ही रंग-भेद का यह नजारा जयप्रकाश को जरूर ही नापसंद आया! किन्तु, जो एक उद्देश लेकर आया हो, उसके लिए छोटी बातों में उलकाना क्या ठीक होगा ?

तुरत ही पता लगाया गया, यहाँ कालिकोर्निया-यूनिवर्सिटो में पढ़ना होगा, जो बर्कली नामक स्थान में हैं। यहाँ और भी भारतीय विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपना एक केन्द्र बना रखा है, जिसे वे "नालंदा-क्रव" कहते हैं। कालिफोर्निया में नालंदा-क्रव! नालंदा—प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्वनिवालय, जहाँ दश हजार विद्यार्थी, निःशुल्क, होस्टलों में रह कर विद्यार्थ्यम करते थे और ये विद्यार्थी सिर्फ भारत के कौने-कोने से ही नहीं आते थे, बल्कि पूरब में जापान, कोरिया, चीन, स्थाम, जावा, सुमात्रा आदि देशों और होपों से एवं पहिचम में सध्यएशिया तक से आते थे। एक हजार वर्षी तक अपनी गरिमा दिखा कर जो आज एक हजार वर्ष पहले नध्यप्रष्ट हो गया, उसीकी यादगार को सात समुद्र पार आकर भारतीय विद्यार्थी इस क्रव के रूप में जिन्दा रखे हुए हैं! नालंदा बिहार में था, जयप्रकाश के अपने प्रान्त में—फिर वह क्यों नहीं नालंदा-क्रव को अपना घर-सा हो मान ले।

जयप्रकाश नालंदा-क्रब में आ गये और स्थानाभाव के कारण डाक्टर के॰ बी॰ मेनन के कमरे में रहे, जो उस समय विस्वविद्यालय के चौथे वर्ष में अध्ययन कर रहे थे और वहाँ से डाक्टरेट लेकर जब भारत लौटे, तो सार्वजनिक कार्यों में ही अपने को उत्सर्ग किया। पहले वह पं॰ नेहरू द्वारा आयोजित सिविल लिबटींज यूनियन के मंत्री थे और आजकल देशीराज्य

प्रजापित्वद के प्रधान मंत्री हैं। पिछली अगस्त-क्रांति में मेनन साहब को दस साल सख्त कद की सजा हुई थी और अब वह कांग्रेस-सोशिलस्ट-पार्टी के सदस्य भी बन गये हैं। मेनन साहब की जन्मभूमि केरल प्रान्त है।

जयप्रकाश ने १६ मई को भारत का तट छोड़ा था और ८ अक्टूबर को उन्होंने अमेरिका की सरजमीन पर पैर रखा। किन्तु यूनिवर्सिटी का टर्म अगस्त से हो ग्रुरू हो जाता था, इपिछए अभी तुरत उनकी अती यूनि-वर्सिटी में हो नहीं सकती थी। अब नया टर्म फिर जनवरी से ग्रुरू होगा, अतः बीच के दो-छाई महोने किस तरह काटे जायँ, इसपर विचार-विमर्श हुआ। क्यों नहीं इसके अन्दर मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लिये जायँ १ बयप्रकाश भी तो यही चाहते थे। अब मजदूरी की तलाश ग्रुरू हुई।

कालिफोर्निया यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध यंगमैन्स किश्चियन एसोसियेशन की तरफ से एक काम दिलानेवाला ब्यूरो था, जो विद्यार्थियों के लिए काम की खोज ढूंढ़ किया करता और यों उनकी सहायता में लगा रहता था। इस ब्यूरो को खबर की गई; किन्तु प्रतीक्षा करने के बावजूद, मालूम हुआ कि इसके द्वारा अभी तुरत कोई काम मिलना सम्भव नहीं है ! तत्र कुछ पंजावियों ने बताया कि मेरिसविले ( Marys Ville ) या 'मेरी का गाँव, नामक एक स्थान कालिफोर्नियां में है, जहाँ हिन्दोस्तानी फोरमेन मजदूरों को भर्ती करने आया-जाया करते हैं और प्रायः हर गेंग में एक-दो विद्यार्थी भी ले लेते हैं। जयप्रकाश अपने साथ रेड्डी को लेकर 'मेरी के गाँव' में आये। वहाँ एक होटल में दोनों ठहरे और शाम-सबह हिन्दोस्तानी फोरमैनों के अड्डों पर जाकर दरियापत करते। जयप्रकाश ने पाया, अपने देश से इतनी दूर रहने पर भी ये हिन्दोस्तानी अपनी मातृभूमि को भूछे नहीं हैं। वे इन दोनों नौजवानों से बड़े तपाक से मिळते, बहुत भाई-चारा दिखाते, 'वतन' की हालत पूछते, खास कर, असहयोग के बारे व्योरे की बातें जानना नाहते, जिसकी खबर तो उन्हें थी किन्तु जिस सम्बन्ध की पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुँच पाई थी । ऐसे ही वतनपरस्त फोरमैनों में एक फोरमैन थे ज्ञेर खाँ पठान । शेर खाँ-सात फूट लम्बा, तगदा, जो अपने सुबाई भाई सरहदी गाँधी को भी अपनी लम्बाई में मात कर दें! दोर खाँ इन दोनों नौजवानों

### दुनिया की सरजमीन पर

मिल कर बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने गैंग में ले लिया। जयप्रकाश आज भी शेर खाँ की वर्चा करते हुए कृतज्ञता के बोक से झुक जाते हैं। इस पठान ने इन्हें काम ही नहीं दिया, वह आराम दिया, जो चर पर ही मिल सकता है। पराये देश में हैं, पराये लोगों में हैं, उन्हें यह बोध होने भी नहीं दिया। जब तक वे लोग उसके गैंग में रहे, शेर खाँ ने अपने रसोई घर में कभो गो-मांस नहीं बनने दिया - वह इन हिन्दू नौजवानों की भावनाओं पर इतना अधिक ध्यान देता था।

शेर खाँ का गैंग यूवा-सिटी में मिस्टर सी॰ बी॰ हार्टर की अंगुर की खेती पर काम कर रहा था, जो 'रंच' कहलाती है। हजारों एकड़ में एक-एक रंच फेली होती है। मुख्यतः अंगुर की हो खेती होती है, किन्तु उसके साथ बादाम, ख्वानी, नाशपाती आदि फड़ भी वहाँ पैदा किये जाते हैं। अंगुर को सुखा कर किशमिश बनाते हैं। यार्ड में लम्बे-लम्बे तख्ते पड़े होते हैं, जिनपर अंगुर को सुखने के लिए रख दिया जाता है। लकड़ी की खुरपी होती है, जिससे उसे उलट-पुलट करते रहते हैं। इस उलट-पुलट के सिलिए में सब्दे अंगुरों को चुन कर फेंक दिया जाता है। अंगुर सुख जाने पर फिर उसकी पैकिंग वगैरह की जाती है। अंगुर की फसल खतम होने पर बादाम चुनने, ख्वानियाँ तोड़ने आदि का काम शुरू होता है। प्रतिदिन नौ घंटे के हिसाब से काम करना पड़ता था, जिसमें बीच में एक घंटे की छुट्टी जलपान और आराम के लिए दी जाती थी। फी घंटा ४० सेण्ट के हिसाब से मजदूरी मिलतो थी, जो चार डालर रोजाना जा पड़ती थी। उस जमाने में चार डालर हिन्होस्तान के १०) के लगभग होते थे।

यह देखिये, यह मि॰ हार्टर की रंच है ! चारों ओर अंगूर की लतायें, जिनमें गुच्छे-के-गुच्छे अंगूर लटक रहे ! जहाँ-तहाँ बादाम, ख्वानी और नाश्चपाती के छोटे-छोटे पेड़—फर्लों से लदे हैं ! रंच के बीच में यह लम्बा-चौड़ा यार्ड — तख्तों पर जहां अंगूर के दाने बिखरे हैं ! और, उनके बीच यह कौन खड़ा हुआ है ! आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है ! होनी ही चाहिए । सिर पर हैट, बदन में कमीज, कमर में पतलून—किन्तु, इन सबको ढक-सा रखा है, ओवरऔल ने, जो गर्दन से घुटने के नीचे तक

लबादा-सा लटक रहा है ! यह पोशाक पहने, हाथ में लकड़ी की खुरपी लिए, वह कितनो फुर्ती से इस तख्ते से उस तख्ते तक जाता है और किस चुस्ती से अपना सारा काम पूरा करता है । वह जानता है, फोरमैन लोग विद्या- थियों को रियायत करके काम पर लेते हैं । किन्तु वह दिखला देना चाहता है कि वह रियायत पसंद नहीं करता । वह जिस हिसाब से पैसे पाता है, उस पैसे की भरपाई काम के रूप में वह पूरा-पूरा कर देना चाहता है ! जयप्रकाश की रचना साधारण मिट्टी से नहीं हुई है— शेर खाँ और उसके सारे मजदूर थोड़े ही दिनों में ही यह महस्स करने लगते हैं!

नवम्बर खत्म हुई, काम भी खतम हुआ। जयप्रकाश के पास अब उतने पैसे हैं कि वह एक टर्म निश्चिन्त होकर पढ़ सकें। वह बर्कली आते हैं, यूनवर्सिटी में दाखिल होने को दरखास्त करते हैं। उसके पास बिहार विद्यापीठ का सार्टिफिकेट है कि उन्होंने आई० एस-सी० पास किया है; यूनिव-सिटी के प्रोफेसरों के प्रशंसापत्र हैं, जिनमें कहा गया है कि उनमें इण्टरमी छिया को पूरी योग्यता है। फलतः उनका नाम वहाँ सेकण्ड इयर में लिख लिया जाता है।

यह कालिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कालिफोर्निया को अमेरिकन लोग 'संसार का बगोया' कहते हैं—समुद्र के किनारे होने से न तो यहाँ जयादा बफी गरती है, न यहाँ गरमी अधिक पहती है। खूब हराभरा प्रदेश—फलों और फूलों से लदा-सा! कालिफोर्निया के अमुल्य ही यहाँ को यह यूनिवर्सिटी है, जिसे देख कर ही जयप्रकाश मौंचक में पड़ जाते हैं। बीस हजार विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। मीलों तक फैले लम्बा-चौड़ा, खूबस्रत घेरा है इसका, जो कम्यस कहलाता है। मकान भी बहुत ही भव्य और सुन्दर। विद्यार्थियों में लड़कियों की तायदाद काफी—जो लड़कों के साथ हो पढ़तीं, खेलतीं और होस्टलों में साथ ही रहतीं। प्रोफेसर भी बहुत ही अच्छे, प्रयोगशाला भी बहुत ही अच्छो। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों में वैसा भाईचारापन, जिसको भारत में कल्पना भी नहीं हो सकती। जयप्रकाश को पहले इन प्रोफेसरों के लक्ष्यर समक्सने में दिक्षत होती है, क्योंकि उनके उचारण में विभिन्नता है। तो भी टर्म के अन्त में जब परीक्षा होतो है, तो प्रमोगशाला के प्रैक्टिकक

## श्रमिक जीवन के खट्टे-मीठे श्रनुभव

को छोड़ कर 'ए' में ड का नम्बर उसे प्राप्त होता है, जिसका मानी होता है सो में नक्त्रे से ज्यादा नम्बर लाना।

# ४. श्रमिक जीवन के खड़े-मीठे अनुभव

कालिफोर्निया युविवसिटो में एक टर्म तक ही पढ़ पाये थे कि वहाँ की फीस के दुर्वह बोक्त का अनुभव जयप्रकाश को होने लगा। पहले भी कड़ी फोस थी, फिर उसका इजाफा होने जा रहा था। एक टर्म—आधा साल—की फीस डेढ़ सौ डालर हो गई, जिसका मानी था करीब सौ रुपये माहवार! इतनी कड़ी फीस देकर स्वावलम्बन के आधार पर अध्ययन करना असम्भव नहीं तो किटनतम अवस्थ था।

जयप्रकाश के पुराने परिचित और अन्तरंग मित्र भोलादत्त पंत उन दिनों इयोवा (Iowa) यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जहाँ सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान डा॰ सुधीन्द्र बोस प्रोफेसर थे। इस यूनिवर्सिटी में फीस कम थी, फिर पंत की संगति का सुख। जयप्रकाश कालिफो निया छोड़ इयोवा जाने की तैयारी करने छगे।

जाने के पहले फिर क्यों नहीं कुछ पैसे कमा क्रिये जायँ ? जयप्रकाश ने फिर रंच की राह पकड़ी। इस बार नह सिक्खों के गैंग में पहले गये; किन्तु, उनका आचार-व्यवहार कुछ ऐसा था कि जयप्रकाश उनके साथ एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सके। काम भी बहुत सख्त था। उसके बाद वह फलों की पैकिंग करने के काल में लगे। आड़ू, नाक (नाशपाती किस्म का एक फल) ख्वानी, चेरी इत्यादि फलों को पहले भाफ से पकाया जाता था। यह अच्छी तरह देखना पड़ता था कि ये फल पक गये—न कचे रहे, न ज्यादा पके। फिर उन्हें सिरप में रख दिया जाता था, तब उन्हें पैकिंग-टिन के डब्बों में भर दिया जाता। टिन में रखने का काम ज्यादातर लड़कियाँ करतीं, मदीं का काम उन्हें टिन का बर्तन पहुँचाना, बर्तनों में भरे जाने के बाद बक्स में उन्हें पैक करना, आदि था। टिन के बर्तनों और बक्सों को दुरुत करना, उनको पायदारी का यकीन कर लेना, आदि काम भी मर्द ही करते। कुछ दिनों तक इस मड़दूरी से काफो पैसे कमा कर जयप्रकाश इयोवा के लिए रवाना हो गये।



इयोवा में हिन्दोस्तानी विद्यार्थियों का एक गिरोह पहले से था, जि बंग। छी थे, पंजाबी थे, कुछ दूसरे सूबों के विद्यार्थी भी थे। जयप्रकाश पंत ही साथ उहरे। दोनों एक ही कमरे में रहते; एक ही बिछायन पर सो निस्सन्देह ही अमेरिका में जयप्रकाश का सबसे घनिष्ठ मित्र भोलादत्त ही थे।

इयोवा में जयप्रकाश दो टर्म — एक साल — तक रहे। पाँच छः वि थियों का एक ही साथ खाना पकाना होता। खाना खुद ही पकाया जात रिववार को जो छुट्टियाँ होतीं, उन्हें गपशप में नहीं बिताया जाता। रिव को जयप्रकाश भलेमानसों के मुहल्लों में निकल जाते और उनके फरनी-को साफ करते, उनमें वानिश लगाते। खिड़ कियों और आलमारियों के शी की भी सफाई की जाती। जब कभी वर्फ पड़ी, कुदाल लेकर घर से निः और किसी भलेमानस के आँगन की बर्फ काट कर, हटा कर उसे फिर पूर्व साफ-सुथरा बना दिया। इन छाटे-छोटे कामों से भी काफी पैसे मिल जाते

इयोवा में और विषयों के साथ जयप्रकाश ने केमिकल इज्ञीनियरिंग ले रखा था और इस सम्बन्ध में ड्राइज भी एक विषय था। जयप्रकाश अ भी हल्की मुस्कान के बीच बताते हैं कि जिन्दगी भर में यही (ड्राइज़) र विषय है, जिसमें उन्होंने फेल किया।

इयोवा के बाद जयप्रकाश शिकागो आये—शिकागो, अमेरिका का दूर सर्वश्रेष्ठ नगर! उस जमाने में भी उसकी आवादी ३५ लाख की थी। ज प्रकाश सबसे अधिक दिनों तक शिकागों में ही रहे, छगभग ढाई साल तव इयोवा से आने के बाद तो यहाँ रहे ही; यहाँ से विस्कोंसिन गये और वहाँ लौट कर फिर यहाँ बहुत दिनों तक रहे। शिकागों में जितन खट्टे-मं अनुभव जयप्रकाश न प्राप्त किये, उतने अमेरिका के किसी शहर में नहीं-यद्यपि ओहायों में भी लगभग इतने दिनों, या इससे कुछ ही कम दिनों त रहे।

शिकागों में तरह-तरह की मजदूरियाँ उन्हें करनी पड़ीं। मुसीबतें तरह-तरह की उठानी पड़ीं। पन्द्रह दिनों तक उन्हें एक होटल में पाखा साफ करने का काम—मेहतर का काम—भी करना पड़ा, इसीसे आप अन्द्रह

## श्रमिक जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव

लगा सकते हैं, शिकागों में जयप्रकाश को क्या-क्या भुगतने पड़े, क्या-क्या करने पड़े !

कुछ दिनों तक उन्होंने मांस की फ़ैक्टरो में काम किया! मांस की फैक्टरो—उफ, जहाँ छोटे-बड़े खाद्य-पद्मुओं की वह निर्मम हत्या होतो है कि कल्पना से ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाया। अभी आपके सामने जो बैल, जो गाया, जो सुअर, जो बकड़े खड़े हैं—पलक मारते ही वे कहाँ खले जाया। और कुछ मिनटों में ही उनके मांस किस तरह डच्बों में बन्द होकर देश-विदेश मेजे जाने लगेंगे, यह दृश्य आप-हम नहीं देखें, वही अच्छा। जयप्रकाश निरामिषभोजी, पक्षा शाकहारी। किन्तु, पैसे की दिक्कत जो न कराये। पर वह भीतर कारखाने में तो किसी तरह काम नहीं कर सकते। उसके पावर हाउस में काम करते हैं।

कुछ दिनों तक मिट्टी के बर्तनों के कारखाने में भी अपने हाथ को आज-माइश करते हैं। यहाँ इस कारखाने में निशेषतः मकानों की आभूषण-साम-प्रियाँ बनती हैं। कोनों, कौर्निसों में रखने के लिए तरह-तरह की मूर्तियाँ, गमले, आदि तैयार किये जाते हैं। ढांचे में मिट्टी रख कर उम्हें ढाला जाता है, फिर ढलाई के भद्देपन और रुखड़ेपन को पालिश से साफ कर दिया जाता है, अन्त में सुन्दर-सुडौल बना कर रँग-रँगाकर प्राहकों के हाथ ये मिट्टी की चीजें सोने की कीमत में बेची जाती हैं।

लोहे के कारखाने में भी। इस कारखाने में स्कू, नट, बोल्ट, आदि छोटे-छोटे जोड़ने के सामान तैयार किये जाते हैं। लोहे के ढोके ढलाई-घर में अट्ठी की गरमी पाकर पानी-सा पतला बन जाते हैं, उन्हें ढाँचों होकर गुजरना पड़ता है और जब वे सामने आते हैं, स्कू, नट, बोल्ट, आदि भिन्न-भिन्न रूपों में। ठोक-ठाक कर इनकी पायदारी देखिये, आकार-प्रकार के अनुसार इन्हें अलग-अलग छाँट कर रखिये; जिनमें कुछ नुक्स रह गया है उन्हें फिर ढलाई-घर में गड़ने-ढलने को भेज दीजिये!

किन्तु, क्या ये काम रोज-रोज मिळते हैं ? जाड़े के दिनों में प्रायः ही दिक्त होती है। उस समय कारखानों में जल्द काम नहीं मिळता। फिर अमेरिका-भर में रंग-भेद का जो बाजार गर्म रहता है! प्रायः ही कारखानों

के दरवाजे पर लिखा रहता है, यहाँ 'रंगीन जातियों'—हिब्सियों और एशि-याई मुल्कों के लोगों—के लिए जगह नहीं । विद्यार्थियों के साथ कुछ रियायत जरूर की जातो है, किन्तु हर रियायत की भी कोई सीमा है न!

आजकल जयप्रकाश बड़ी मुशीबत में हैं। पैसों की सख्त कमी है। बाजार से एक डब्बा चावल और एक डब्बा सेम के बीज खरीद लाते हैं। उन्हें आप ही डबालते हैं। उबलने पर यह दो आदमी का पूरा भोजन हो जाता है। उसमें से आधा भोर में खाकर, उत्तर से एक कप काफी पी लेते हैं, जो कभी मकान-मालकिन दे देती है और जिसमें कभी पैसे लग जाते हैं, और फिर काम की तलाश में चल देते हैं। कितने कारखानों के दरवाजे पर 'जरूरत नहीं' की तिख्तयाँ पढ़ते या कितने दपतरों की क्तिडिक्याँ खाते दिन चढ़े लैडिते हैं। जवानी की हड्डियाँ हरारत खोजती हैं, जवानी का दिमाग खुराक मांगता है। कभी रैकेट लेकर शिकागों के दो बड़े पाकोंं में से एक में चले जाते हैं, जो दो महान राष्ट्रपतियों के स्मारक हैं—लिंकनपार्क और जैक्सन पार्क। वहाँ टेनिस के कोर्ट हैं, जहाँ आप मुपत खेल सकते हैं। एक घंटे तक खुब खेलकूद कर थकथका कर वह लौटते हैं। अब क्या किया जाय ? तब पुस्तकों पर हटते हैं!

साहित्य में अब पूरी अभिरुचि जग चुकी है। यूरोप के बड़े-बड़े कला-कारों की सम्पूर्ण कृतियों के भाग-पर-भाग खत्म किये जा रहे हैं। अनाती के फांस, इन्सन, कूट हम्सन (नोबेल पुरस्कार विजेता—नौर्वेजियन उपन्याससम्राट) गोकी आदि की पुस्तकें छान डालो जाती हैं। अनाती के फांस उन्हें सबसे अधिक पसंद आया है, इन्सन उसके बाद। साहित्यिक समालोचना में मदाम उ० स्तेल नामक फांसीसी महिला की प्रन्थावली के छः भागों को वह एक-एक कर पढ़ डालते हैं। इस प्रन्थ से यूरोप की साहित्यिक प्रगति और पद्धति का उन्हें पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है।

किन्तु, हालत दिन-दिन खराब ही होती जाती है। उस समय जयप्रकाश एक पेशा अख्तियार करते हैं, जो उनकी रुचि के अनुरूप होकर लाचारी में जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पहता है। भारतीय विद्यार्थी तरह-तरह के सेंट, कीम, हेयरलोशन वगैरह तैयार करते हैं, जिनमें वे 'हिमालय की

## श्रमिक जीवन के खट्टे-मीठे श्रनुभव

बूटियाँ'—Himalayan Herbs—भी रखते हैं। इन बूटियों के रखने से इनके गुण में अजीब परिवर्तन हो जाते हैं, काले चेहरे को गोर कर देते हैं, मेंड के उन की तरह के हक्सी बालों को ये लम्बे-बुँ घराले बना डालते हैं। इक्सी और मलाट औरतें इन चीजों के पीक्रे-पागल बनी रहती हैं, खास कर मजाट औरतें, जो हब्सियों और गोरों की वर्णसंकरता से पैदा होती हैं, चेहरा गोरा होने पर भी जिनके बाल भद्दें और भयावने, हब्सियों के से, होते हैं। केमेस्ट्री का यह मेधावी छात्र भी हिमालय की कल्पित 'बूटियों' की शरण जेने को लाचार होता है और अब इम उसे फेरीवालों के रूप में इन्सी और मलाट मक्कों में चूमते हुए देखते हैं। इसकी चीजें अच्छो होती हैं, बिक्री भी अच्छी हो रही है। किन्तु, एक दिन यह क्या हो जाता है कि वह इस पेशे को हमेशा के लिए नमस्कार कर लेता है।

वह फेरी की चोजों को लेकर मलाटों के महत्ले में गया। एक मलाट युवती ने उससे चोजों ली, काफी चोजों। वह खुरा हुआ, आज अच्छा सौदा पटा। चीजों देखकर जब वह बिल देने लगा, उसने कहा—घर का मालिक बाहर है, थोड़ी देर बाद आना। यही सही। थोड़ी देर बाद पहुँचने पर वह घर में ले गई, कहा, बैठो, काफी पिओ। अच्छा यह भी सही। एक महिला का आग्रह क्यों टाले! काफी भी खत्म, लेकिन न मालिक लौट रहा है, न पैसे मिल रहे हैं! भुझे देर हो रही है, कोई इन्तजाम कीजिये, फुर्सत दीजिये। पैसे चाहिये ? सिर्फ पैसे ? एक मीषण मुस्कुराहट! जयप्रकाश जो वहाँ से भागते हैं, तो यह भी होश नहीं रहता कि अपनी फेरी को क्या-क्या चीजों जल्दी में वहीं छोड़ आये!

शिकागों में भारतीय अहमदिया मुसलमानों की एक मस्जिद है—हब्सो लोगों के मुहल्ले में। कितने हब्सी मुसलमान हुए इसका हिसाब वहाँ के मुला साहब ही जानें; जयप्रकाश और उसके साधियों के लिए यह मस्जिद जयारत को चीज इसलिए है कि यहाँ पर इन मुखमरों—भारतीय नौजवानों—को जबतब बढ़िया पुलाव खाने को मिल जाया करता है। उनकी सुखो जीमें इस पुलाव को पाकर प्रायः चिल्लाई हैं—इस्लाम की जय, आरतीय मुसलमानों की जय।

शिकागों में बहुत दिनों तक बंगाली छात्रों के साथ भी जयप्रकाश को रहने का मौका मिला और उन्होंने वहीं बँगला बोलना और पहना सीखा।

# प. समाजवादी विचारधारा—मास्को चलो

## शिकागी से विस्कौँसिन विश्वविद्यालय की ओर ।

विस्कौंसिन का राज्य उन दिनों अगेरिका के सबसे प्रगतीशील राज्यों में गिना जाता था। वहाँ की यूनिवसिटी बहुत हो सुन्दर थी। यूनिवसिटी के जो सभापति थे, वे तो करीब-करीब समाजवादी ही थे। जयप्रकाश अपना बोरिया-बँधना लेकर इस विस्वविद्यालय में पहुँचे और विज्ञान का अध्ययन प्रारम्भ किया।

छुट्टियों में यहाँ भी तरह-तरह की मजदूरियाँ की जाती हैं — जलपान घरों में तरतियाँ साफ की जातो हैं, मेज पर खाना परोसना पहता है; घरों में फर्श बुद्दारना, कोयला जला देना, पानी गरम करना, आदि काम करने पड़ते हैं। जूता साफ करना, हजामत-घरों में काम करना — माळम होता है, जैसे कोई काम भी बाकी नहीं छोड़ा जायगा।

विस्कौंसिन में आने पर जयप्रकाश की जान-पहचान विद्यार्थियों की एक अजीव मण्डलो से होतो है। इस मण्डलो में अमेरिकन हो विद्यार्थी नहीं हैं— रूसी हैं, पोलैंड-निवासी हैं, जर्मन हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं। अजीव लोग हैं ये, अजीव है इनको मेष-भूषा। सबने मानों सभी प्रचलित रीति-नीति और परम्पराओं को तोड़ने की शपथ खा ली हो। इनके कपड़े निराले, इनके बाल निराले। विचारों को स्वाधीनता उच्छू इलता की पराकाष्टा तक पहुँची हुई है। ये लोग समय-समय पर एकत्र होते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, वादिवाद करते हैं। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं, जिन्हें इन्होंने अलूता रहने दिया हो।

जयप्रकाश उनकी बैठकों में शामिल होते हैं, उनमें से कुछ व्यक्तियों से उनकी घनिष्ठता बढ़ती है। उन्हीं में से एक नौजवान है एवम लेंडी बढ़ पोलेंडिनवासी यहूदी है। इस विस्वविद्यालय का वह छात्र है, ऊपर के वर्ग का वह छात्र है और नीचे के वर्गों में पढ़ाता भी है सहायक प्रोफेसर है।

## सामाजवादी विचारधारा—मास्को चलो

वह अजोब प्रतिभाशील ब्यक्ति है । विस्वविद्यालय की पढ़ाई में उसका नाम तो था हो; मार्क्सवादो साहित्य का अध्ययन भी उसने बढ़ी गहराई तक किया था । जयप्रकाश उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, वह इनकी ओर । साधारण परि-चय घनिष्ठता में परिवर्तित होता है और घनिष्ठता अन्ततः मैत्री में। वह जयप्रकाश को पुस्तकें देता है, उनसे बहस करता है, उन्हें अपने विचारों के समीप लाना चाहता है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है, वह कम्युनिस्ट पार्जी का सदस्य है, यहाँ भी कम्युनिस्टों का एक 'सेल' है। जयप्रकाश उनके सेल में जाना शुरू करते हैं और अन्ततः उनकी विचारधारा को स्वीकार कर छेते हैं। उन्हीं दिनों उन्होंने श्री एम० एन० राग्ने की किताने पढ़ीं-राय साहब उन दिनों कम्युनिस्ट थे, इस में रहते थे, को मिण्टर्न के प्रसिद्ध नेताओं में से थे। उनकी दो पुस्तकें-Aftermath of Non-co-operation और India in Transition—जयप्रकाश की बहुत प्रभावित करती हैं। राय द्वारा सम्पादित एक पत्र निकंलता था-New Masses । इस पत्र के भी वह नियमित पाठक बन जाते हैं। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के विविध साहित्य का अध्ययन भी करते हैं। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्वीय विभाग के इन्चार्ज थे श्रो मैनुअल गोमेज। वह मैक्सिको के निवासी थे। जयप्रकाश गोमेज से भी मिलते हैं और जब अमेरिकन मजदरों की इड़ताल उनके नेतृत्व में होती है, उसमें कियारमक सहायता पहुँ वाते हैं।

अपनी आज तक की अध्ययन-श्रृह्वला की ओर भी जयप्रकाश आलोच-नात्मक हिंट डाळते हैं। आज तक वह विज्ञान पढ़ते रहे। विज्ञान पढ़ने का एक ही उद्देश था कि स्वदेश लौट कर अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा देश को लाभ पहुँचायें; और, यदि सम्भव हो सके, तो कुछ पूँजी एकत्र कर आचार्य राय की तरह बेंगाल केमिग्रल को तरह का कोई कारखाना खोलें। किन्तु, अब वह सोचने लगते हैं, जब तक समाज का वर्तमान आधार कायम रहेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान या उनकी नींव पर खड़े किये गये कलकारखाने देश के लिए, देश की जनता के लिए, कितने फायदे के हो सकते हैं? इन अनुसंधानों, इन कारखानों से फायदे होंगे, तो कुछ लोगों को, एक मुद्रो लोगों को। एक सुद्रो लोगों की तिज्ञोरियाँ भरेंगी, उनके लिए

सुन्दर भवन वर्नेंगें। हो सकता है, कुछ मेहनतकशों के लिए भी काम मिल जाय—किन्तु, क्या इससे देश की गरीबी और बेकारी का मसला हल हो सकेगा ? नहीं, जब तक समाज का नया निर्माण नहीं होता, नई नींव पर बिल्कुल नये सिरे से निर्माण नहीं होता, तब तक विज्ञान और अनुसंधान व्यर्थ हैं। वह अपने को इसी नव-निर्माण कार्य के लिए न्यौछानर करेंगे।

इस नव निर्माण का एक वित्र उन्हें लेंडी द्वारा दिये गये साहित्य में मिल चुका है और वह उससे सहमत भी हो चले हैं। किन्तु, वह तो सिक्कें का एक रुख है, वह दूसरे रुख को भी क्यों न देख लें? जहाँ, विस्कों सिन में, वह पढ़ रहे हैं, वहाँ समाजशास्त्र के दो प्रकांड विद्वान हैं— प्रोफेसर रौस और प्रोफेसर यंग। प्रोफेसर रौस अमेरिका में समाजशास्त्र के विताओं में गिने जाते हैं—कितने ही प्रामाणिक प्रन्थों के प्रणेता, अमेरिका के आधे दर्जन विद्वानों में एक। और, प्रोफेसर यंग भी सामाजिक मनोविज्ञान के आचार्य हैं। जयप्रकाश निर्णय कर ठेते हैं, वह विज्ञान का अध्ययन के आचार्य हैं। जयप्रकाश का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे। जिसने विज्ञान के अध्ययन में पाँच वर्ष लगाये—दो वर्ष हिन्दोस्तान में, तोन वर्ष अमेरिका में—वह प्रेज़्यट होने के पहले ही उसे छोड़कर समाजशास्त्र की ओर युड़ पड़ता है। जयप्रकाश विध्यों के भूखे वहीं हैं, वह तो ज्ञान के भूखे हैं।

हेकिन, थोड़े दिनों तक समाजशास्त्र पढ़ने के बाद लेंडो की प्रेरणा और गोमेज के प्रोत्साहन पर जयप्रकाश रूस जाने को तैयार हो जाते हैं। द्रीक तो, एक बार रूस जाकर वहाँ, अपनी आँखों, समाज के नविनर्माण के उस भगीरथ प्रयस्न को क्यों न देख लें १ वहाँ, मास्को में, एक पूर्वीय विदव-विद्यालय है, जहाँ चीन, भारत आदि के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उस विश्वविद्यालय में वह समाजशास्त्र का भी अध्ययन करेंगे। मास्को चलो—उनके कान यह आह्वान अनायास सुनते हैं।

विश्कोंसिन को सलाम कर वह फिर विकागो आ जाते हैं। शिकागो में वह पैसे कमाना चाहते हैं, जिसमें तुरत से तुरत वह रूस जाने के योग्य अपने को बना सकें। शिकागो में एक भारतीय भद्रपुरुष रहते हैं—नाम है चन्द्रा सिंह। श्री चन्द्रा सिंह के पूर्वज भारत से वेस्ट इण्डीज गये थे, भेनाडा-टापू में।

## सामाजवादी विचारधारा—मास्को चलो

वहाँ वे शर्तबंद कुली की हैसियत से गये थे, लेकिन थीरे-थीरे कुछ पैसे कमा कर स्वतंत्र नागरिक बन चुके थे। श्री चन्द्रा सिंह के पृष्ठेज किस जिले से गये, कौन जाित के वे थे, चन्द्रा सिंह तक को अब उसका पता नहीं चलता। चन्द्रा सिंह ने शिकागो में अपना मकान कर लिया है और अपनी धमेंपरती के साथ वहीं रहते हैं। उनका मकान भारतीय विद्यार्थियों की शरण-स्थली है। जयप्रकाश आकर वहीं उहरते हैं। किन्तु, जैसी उन्हें उमीद थी, यहाँ आकर तुरत पैसे कमाना तो मुद्दाल—यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। मंदी का जमाना है, जाि का मौसम। जैसा पीके वर्णन हो चुका है—वही एक डब्बा खावल, एक डब्बा सेम के बीज। एक प्याला कॉफी कभी-कभी चन्द्रा सिंह की बीवी दे दिया करती हैं, जिन्हें वह 'मदर' (मां) कहते हैं। भोजन की कमी, कपकों की कमी, फर, दिन भर की दौहधूप, बीमारी उन्हें धर दबोचती है। पहले कुछ खाँसी होती है, टौन्सल की शिकायत। किन्तु धीरे-धीरे वह भयानक रूप धारण करती जाती है।

आह ! देखिये, वह कीन खाट पर पड़ा है ? गले में दर्द, फिर जोड़ों में दर्द । वह बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता । शरीर गल रहा है, चेहरा मुरफा रहा है । रूस का सपना तो जैसे सदा के लिए हवा हो गया—अब वह फिर अपने देश को भी देख पायगा, इसमें भी सन्देह हो रहा है । उनकी आँखें किसीको खोज रही हैं । कभी शून्य में वह ताकता रह जाता है, कभी आँखें शूँद किसीकी करपनामूर्ति को घूरता रह जाता है । वह कौन-सी करपनामूर्ति है ? माँ—फूलरानी ! आज जैसे उसके अणु-अणु से ध्वनि-प्रतिध्वनि निकल रही है — माँ, माँ ! किन्तु, बेचारी माँ को यह खबर कहाँ कि उसका 'बडल' आजकल रोगशया पर पड़ा उसकी याद में तड़प रहा है । अस बेचारी को सिर्फ इतनी चिन्ता है कि 'बडल' ने कोई पत्र इधर क्यों नहीं भेजा—क्या बात है, क्यों चुप हो गया है, क्या हमलोगों को भूल गया, क्या हमलोगों से नाराज हो गया ? नाराज—यह तो हो नहीं सकता । भूल गया—यह भी असम्भव ! तो फिर मामला क्या है ? 'मचतें मानी जा रही हैं, प्जावत हो रहे हैं । उधर, उसका 'बडल' अपनी श्वीड़ाओं को आप ही पीता हुआ, अपनी अंतर्ल्या किसी

पर प्रगट तक नहीं होने देता—घर लिखने और खबर देने को कौन-सी बात ?

बेचारे चन्द्रा सिंह हैं, उनको धर्मपत्नो हैं; वहाँ उसके और भी साथी हैं; रेड्डी हैं, प्रधान हैं—यात्रा के प्रथम दिन के ही साथी। और भी कई नये छोग हैं— सब-के-सब उसकी सेवा में छगे हैं। पैसे उसके पास नहीं थे; किन्तु साथियों के पास जो इन्छ है, उसे अपने इस प्यारे 'नारायण' के लिए खर्च करने में क्या वे जरा भी आनाकानी कर सकते हैं १ फिर चन्द्रा सिंह जी हैं। डाक्टर बुळाये जाते हैं, उन्हें दिखाया जाता है। गले का आपरेशन होता है, बोड़ों के दर्द के किए दवाएँ दी जा रही हैं। डाक्टरों का कहना है, अमेरिका की जळवायु को देखते हुए मांस नहीं खाना उनके लिए हानिप्रद हुआ है—उन्हें थोड़ा गोरत जरूर हो छेना चाहिये। पांच महीने तक बीमार रहने के बाद जयप्रकाश अच्छे होते हैं —खाट छोड़ते हैं, चळते-फिरते हैं। तब कहीं वह घर पर खत भेजते हैं कि मैं बीमार पड़ गया था; अब अच्छा हूँ। बीमारी में कुछ रुपये कर्ज हो गये हैं— छुपया रुपये भेजिये। बउलजी बीमार थे, परिवार में सन्छनी फेल जाती है। बाबू हरसद्व्यालओ जमीन रेहन रखकर, कर्ज ळेकर, तुरत रुपया अमेरिका भेजते हैं।

घरवालों को यह भी खबर होती है, वह रूस जाना चाहते थे, जाना चाहते हैं—अतः सिर्फ: स्वयं हो मनाही को चिट्ठो नहीं लिखते ; श्री वजिक्कार बाबू से, श्रीशजेंद्र बाबू से चिट्ठियाँ लिखवाते हैं। राजेन्द्र बाबू न लिखा है—आप उधर से रूस नहीं जायँ ; भारत लीटें और यदि आपका आग्रह ही रहा, तो लीट आने के बाद यहीं से रूस जाने का प्रवन्य करने की कोशिश की जायगी। यह बीमारी; यह मनाहो। रूस जाना स्थिगित ही कर दिया जाता है!

# ६. उपाधि और अध्यापन !

रूस का जाना रुक गया और अभी स्वदेश भी नहीं छौट सकते थे। इतनी सख्त बीमारी के बाद अपने लोगोंको देखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, किन्तु, अधूरा काम छोड़ना जयप्रकाश का स्वभाव नहीं था। वह फिर विस्केंसिन लौटते हैं और समाजशास्त्र का अध्ययन जारी हो जाता है। समाजशास्त्र में समाज के विशास का अध्ययन उन्हें बहुत ही पसंद है—समाज किस तरह संप्रधित होता है, किस तरह उसमें परिवर्तन होते जाते हैं, उन परिवर्तनों के क्या नियम हैं, आदि की खोजहूँ ह उन्हें भौतिक विज्ञान के अनुसंध नों से भी ज्यादा दिल्चस्प माल्यम होती है।

विस्कोंसिन में एक ही टर्म पढ़ ाते हैं कि हैंडी ओहायो (Ohio) विश्वविद्यालय में स्थान पा जाता है और वहीं चला जाता है। जयप्रकाश भी विस्कौंसिन से ओहायो के लिए प्रस्थान कर देते हैं और अमेरिका के शेष जीवन वहीं व्यतीत करते हैं।

ओहायो की यूनिवर्सिटी भी उन्हें भाती है। वहाँ छँडो तो गया ही है, वहाँ प्रोफेसर मिलर हैं, विकासवाद पर जिनके अनुसंधानों ने वेज्ञानिक जगत में धूम मचा दी है। जब वह अमेरिका से लौटेंगे, गर्व के साथ मिलर के शिष्य के रूप में लपने दो पेश करेंगे। स्लिर से पढ़ना मान्न ही जैसे ज्ञान शनुसंधान का प्रसाणपत्र हो! प्रोफेसर छुपाले के भी वह बड़े प्रिय शिष्य थे।

अहियों में आकर हो जयप्रकाश ने बी० ए० विया—प्रेज्यट हुए। उन्होंने यूनिविसिटी में अच्छा स्थान भी प्राप्त किया, जिसके चलते उन्हें २० डालर की स्काल दिश्य मिली। इस स्वालरशिय के चहते जयप्रकाश को मजदूरी करने से फुसत मिल गई। फिर, एम० ए० में एक ही टमें पढ़ सके थे कि वह सहायक प्रोफेसर बना दिये गये—आप एम० ए० में पढ़ते भी थे कीर हमर नीचे के वर्गों के विद्याधियों को पढ़ते भी थे। इस अध्यापन आप से किए अमेरिका में भी अक्षा का जाते हैं, जा उनके ऐसे मिलव्ययी व्यक्ति के लिए अमेरिका में भी अक्षा कर एसे हो। इस ८० इ.सर के उन्हें इपते में चार क्षाय करने पढ़ते थे।

यहाँ अमेरिकन यूनिवितिद्यों की अध्ययन-प्रणाली पर भी दो-चार शब्द लिख देना आवश्यक है। अमेरिकन विश्वविद्यालयों में प्रेजुयट होने के लिए चार साल लगते हैं, किन्तु यदि लगातार पढ़ा जाय और परिश्रम किया जाय, तो ढाई साल भें भी विद्यार्थी बो० ए० कर जा सकता है। श्रेजुयट

होने के छिए कुल मिलाकर कुछ खास नम्बर परीक्षा में लाना आवस्यक है। बिद्यार्थियों के पास यूनिवसिटी के कार्ड होते हैं, हर टर्म में वह जिनता नम्बर हा सकेगा, वे उसके कार्ड पर अङ्कित कर दिये जायँगे। अगर बीच में, किसी कारण से, वह एक टर्म छोड़ भी दे, जैसा जयप्रकाश कमाने के लिए प्रायः करते थे, तो इससे कोई हानि नहीं। अगले टर्म में जो नम्बर प्राप्त किये जाते हैं, उन्हें कार्ड पर चढ़ा दिया जाता है। यदि बीच में एक यूनि-वर्सिटी छोड़ कर दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गये, तो भी कोई हर्ज नहीं। वह कार्ड जायज समभा जाता है और नई यृतिवसिटी अपने यहाँ के नम्बर उसपर अंकित करती जाती है। पास करने के लिए वहाँ सेकड़े पचहत्तर नम्बर छाना आवश्यक है। एक विशेषता यह है कि साइंसवालों को भी कुछ आर्टस के पर्ने छेने होते हैं और आर्ट्सवालों को भी कुछ साइंस के पर्ने । इससे साइंस वाले थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम अपने ऊपर उठाकर भार्ट्स में चले जा सकते हैं और आर्ट्स वाले साइंस में। इसलिए जयप्रकाश ने जब साइंस छोड़ कर आर्ट्स लिया, तो उन्हें ज्यादा तरहुद नहीं करनी पड़ी। नये-नये विषयों को लेगा और बदलते रहना जयप्रकाश का स्वभाव भी था । वह अपने समय का पूरा उपयोग करना बाहते थे, फलतः नये-नये विषयों को लेकर उनका ज्ञान प्राप्त करना अपना स्वभाव-सा-बना रखा था। ओहायों से ही जयप्रकाश ने एम० ए० किया एम० ए० की थिसिस उन्होंने प्रोफेसर छुमछे के संरक्षण में तैयार की थी। उनकी थिसिस का विषय था Social Variation.) डारविन ने अपने विकासवाद में बताया था कि किस तरह जीवों में नई-नई किस्म को नस्लें बनतो हैं और उनमें से कुछ तो बच पाती, बाकी परिस्थिति-प्रतिकूल होने के कारण नष्ट हो जाती हैं। डारविन के इसी सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय है येल-यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केलर को । जयप्रकाश ने अपनी इस थिसिस में केलर

के सिद्धांत को निकसित किया था और बताया था कि क्यों और किस तरह समाज में नये-नये रीत-रिवाज आदि पैदा होते और उनमें से कुछ बंच जाते, बाकी नष्ट हो जाते हैं।,उनकी यह थिसिस उस साल की उस विषय की यूनिवर्सिटो की सर्वश्रेष्ठ थिसिस थी और इसके लिए जयप्रकाश की बड़ी प्रशंसा हुई थी।

### उपाधि और अध्यापन

विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्ययन के सिकसिले हैं। जयप्रकाश ने अन्य कितने ही विषयों का गम्भीर अध्ययन किया। गणित उनका प्यारा विषय रहा है ; गणित की ऊँची-से-ऊँची पढ़ाई में वह शामिल होते रहे। कलकुलस' (Higher Calculas) के अलावे 'गणित की सम्भावनायें' (Mathematical Probabilities) और 'व्यापारिक मविष्य वाणी' (Business Forecast) के शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। जब विज्ञान छोड़ा, तब भी उन्होंने गणित का परित्याग नहीं किया । कीटाणु शास्त्र ( Bacteriology ) उस समय का बिल्कुल नया शास्त्र था, जयप्रकाश ने इसके अध्ययन में भी अपना काफी समय लगाया । अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, शरीर-विज्ञान, मानववंश शास्त्र (Anthropology). अंक-तालिका-शास्त्र ( Statistics ) आदि में भी जयप्रकाश ने काफी समय लगाया और उनमें न्युत्पन्नता प्राप्त की। आज क्या यह मजे में नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय नेताओं में ऐसा कोई नहीं है, जिसने उनकी तरह विविध शास्त्रों का वाजाप्ता अध्ययन किया हो और फलतः उनकी तरह वहज्ञ हो ? यह जयप्रकाश की विनयशोलता है कि वह अपनी विद्या को अपने निकतम व्यक्तियों से भी छुशये रहते हैं। यही नहीं, अमेरिका के अपने जीवन में पाखाना साफ करने से लेकर प्रोफेसरी तक की भिन्न-भिन्न जीविकाओं का जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, इसको भी वह अपने अध्ययन का एक बहुत बड़ा जबर्दस्त हिस्सा मानते हैं, किन्तु, इन बातों को भी वह इस तरह छ्याये रहते हैं, जिससे माल्रम होता है, अमेरिका का उनका अध्ययन साधारण विद्याधियों का अध्ययन रहा है। यह तो अजे में कहा जा सकता है कि श्रमिक जीवन के ये खट्टे-मीठे अनुभव नहीं होते, तो आप जयप्रकाश को किसी यूनिवर्सिटी के किसी विभाग का 'हेड' देख सकते थे, भारतीय राजनीति में भी कोई उज्ज्वलतम पद पर उन्हें पा सकते थे, किन्तु, आजू जो जयप्रकाश जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, मजदरों के नेता हैं—उस जयप्रकाश को हम आप देख नहीं सकते थे, पा नहीं सकते थे।

एम॰ ए॰ करने के बाद जयप्रकाश पी-एच॰ डी॰ की तैयारी करते हैं। इस अब एक-सवा वर्ष की देश हैं। वह सोचले हैं, इस असे में पी-एच॰

डी॰ करके वह अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर देंगे। किन्तु, रायुद्ध उनकी एक अभिलाषा की अपूर्ण रखा जाना ही नियति ने तय कर रखा था। उन्हें असानक खबर मिलती है, उन है मां श्रीमार हैं! मां फूलरानी! बीमार हैं, मृत्युशय्या पर सहि। मृत्युशय्या पर मृत्युशय्या क्या कीज है, वह देख चुके हैं। प्रत्युशय्या पर किस ताइ वेचेन होंगी, वह महस्य करते हैं। उन्होंने की लत लिखा है, उसी मां के हृदय की व्यथा का अंदाजा लगाया जा सदता है। वह व्यथा उन हिस्स को मां देता है, व्याकुल कर देती हैं और वह तय कर लेते हैं, जहन्तुम जाय यह पी-एच॰ डी॰; डाक्टर न कहलाये, क्या बिगढ़ गया १ वह अपनी मां के देशीन उनकी मृत्युश्य्या पर महर करेंगे, करके रहेंगे।

## ७. सलाम, चचा शाम!

माँ बोमार हैं, घर लौटना है। किन्तु लौटा जाय कैसे ? क्या इसके लिए घर से पैसे मँगाये जायँ ? इतने दैसे आयँगे कहाँ से ? इन पैसों के चलते क्या माँ की दवादारू में कमी नहीं हो जायगी ? तब ? फिर, वहीं मजदूरी की धुन। ओहायों के विद्वविद्यालय को सलाम किया जाता है; प्रोफेसरों को सलाम किया जाता है और 'चचा शाम' को आखिरी सलाम देने के खयाल से न्यूयार्क के लिए प्रस्थान कर दिया जाता है।

न्युयार्क—अमेरिका की राजधानी! संसार की अर्वीत्तम और सर्वश्रेष्ठ ऐस्वर्यशाली नगरी! जहाँ यथार्थ में गगनचुम्बी इमारतें हैं, जैसी ऊँची इमारतें संसार में बनी नहीं।

इसी न्यूयार्क में जयप्रकाश के प्यारे सखा रेड्डो पहले से जमे हुए थे और सुगंधियों का व्यापार कर रहे थे। भोजादत्त पंत भी थे। यहाँ आकर जयप्रकाश ने होटल और कारखान में काम करना शुरू किया। कारखानों में पैसे अधिक सिछते; होटलों में पैसों के अलावा खाने को भी मिल जाता। न्यूयार्क के होटलों की विलासिता, निर्लजाता और नगनता के हस्य जयप्रकाश के हृदय पर



जयप्रकाश: श्रमेरिका का सभ्य छात्र

पूँजीवादी सभ्यता के खिलाफ आखिरो लकीर खींच देती है। आह ! जहाँ आदमी कुत्तों-सा निरोह जीव समफा जाता है — जिसके सामने नग्न वासना के विविध दर्शन करते ये विकासिता के पुतले लजा का भी अनुभव नहीं करते!

कारखाने और होटल से जब कभी फुर्सत मिलती है, रौक्फेलर के बनाये इण्टरनेशनल हाउस में मित्रमंडलो जुटती है और दो घड़ी का मनबहलाव हो जाता है। एक दिन शाम का वक्त। जयप्रकाश इण्टरनेशनल हाउस में आकर एक बेंच पर बेठ गये। सामने समुद्र लहरा रहा है; जिसके पानी को जहांजों की रोशनी जगमग बना रही है। उसके पीछे न्यूयार्क का परीस्तान है, जहाँ का शोर उसके कानों से आकर टकरा रहा है। उसके कान शोर सुन रहे हैं, उसकी आंखें फिलमिल तरंगों को देख रही हैं। किन्तु, उसका मन कहीं और है। कहाँ ?—सात समुद्र पार, किसो घोर देहात के खपरेल के भीतर, जहाँ खाट पर पड़ी उसकी माँ 'बउल' 'बउल' कह रही होंगी। वह क्या करे ? जल्द पैसे पूरे हो नहीं रहे। उसका शरीर जितनी मेहनत कर सकता है, वह कर रहा है। किन्तु क्या सदा श्रम के अनुपात में हो पारिश्र- मिक मिलता है ?

"हलो, नारायण !"—पीछे से पीठ पर छगी एक हलकी धौल के अह-सास के साथ वह यह शब्द सुनता है। मुद्दकर देखता है, उसका पुराना मराठा साथी औरंगाबादकर है! "अच्छा, तुम"—जयप्रकाश के मुँह से निकलता है कि औरंगाबादकर जैसे चिढ़ कर कहता है?—"तुम ? और तुम थे कहाँ हजरत ? में तलाश करते-करते थक गया! सोचा था, तुम्हारे साथ ही देश को लौटेंगे—अपनी मोटर भी लिये चलेंगे और यूरोप से मोटर द्वारा ही सैर-सपाटा करते हिन्दोस्तान पहुँचेंगे। तुमने तो सब गुड़गोबर कर दिया! खेर, बताओ, देश चलते हो न ?"

"जाने को खादिश तो है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ?"

"रहने दो, रहने दो; मैं समक गया ! तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, यही न ? जानता हूँ, तुम छिपाओंगे ! लेकिन, मैं मानूँगा नहीं । कल दी के जहाज से चलना है और इंगलैण्ड तक का खर्च मेरा रहा ।" अभी-अभी देखिये, यह भारतीय नौजवानों की मंडली जुटी हैं। मराठे हैं, मदासी हैं; पंजाबी हैं, युक्तप्रान्ती हैं—और बीच में यह एक बिहारी हैं। इसी बिहारी की बिदाई के लिए तो तुरत-तुरत यह समारोह एकत्र हुआ है। यह सब का प्यारा साथी रहा है; सबने इसे स्नेह दिया है, श्रद्धा दो है। हाँ, श्रद्धा भी! जिसने अमेरिका के इस जीवनमय, योवनमय वातावरण में सात सालों तक रह कर भी न शराब छुई, न सिगरेट छुआ; जिसका चरित सदा शरद की गंगा की तरह निर्मल, पांचत्र रहा है; जिसने अमेरिकन विद्या- थियों और प्रोफेसरों के हृदयों पर भारतीय प्रतिभा का सिका जमाया—वह उनका श्रद्धाभाजन दयों न हो? आज वह जा रहा है। उसका अभाव वे किस तरह कितना अनुभव करेंगे! सबके हृदय में एक उदासी-सी छाई है, किन्तु, सभी हँस-हँस कर बिदा कर रहे हैं! जाओ दोस्त, जाओ। युख से जाओ, आनन्द से जाओ और सेवा से इतकृत्य करो।

"लेकिन, नारायण, चलते-चलते तुम्हें एक काम तो करना ही होगा।" भोला पंत ने यह बोलते हुए अपना सिगरेट केस निकाला और उसमें से एक सिगरेट जयप्रकाश को देते हुए कहा—"लो, आबिरी बार हमलोगों के नाम पर जरा धुआँ भी तो उड़ा लो।" और जब सिगरेट जला, तो फरमाइश हुई— "अच्छा, जरा 'रिंग' तो बनाओ।" और वह देखिये, जयप्रकाश के होठों से धुएँ का कृत निकल कर हवा में फैलता बढ़ता जा रहा है और मित्रों को तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण विश्वष्य बन रहा है।

१९२२ के अक्टूबर में, सिर्फ २० वर्ष की उम्र में जिस नीजवान ने अमेरिका की सरजमीन पर पेर रखा था, वह सितम्बर १९२९ में उसकी तट्मूमि को नमस्कार कर स्वदेश के लिए चल देता है। अब वह २७ वर्ष का प्रौढ़ युवक है। उसने नये ज्ञान प्राप्त किये हैं, नये-नये अनुभव प्राप्त किये हैं। जब वह आया था, कचा नौसिखुआ जवान था, अब वह प्रौढ़ प्रियक्क विद्वान होकर लौट रहा है। अमेरिका का अहसान वह कभी भूल नहीं सकता। इस भूमि ने उसे जो कुछ दिया है, उसे ही सम्बल बनाकर उसे अपनी जोवनथात्रा पूरी करनी होगी। अमेरिका को 'चचा आप' कह कर

पुकारा जाता है — जम्बे, अधेड़ किन्तु तने हुए, चुक्की दाढ़ीवाले, वात्सत्य से सने चचा के रूप में अमेरिका को चित्रित किया जाता है। चचा शाम ने सचमुच वात्सत्यपूर्ण प्रेमल चचा का व्यवहार जयप्रकाश से किया है। वह मन-ही-मन ह्ण्बारों बार अपने 'चचा शाम' को सलाम करता पल-क्षण उससे दूर होता जा रहा है।

अमेरिका से यह जहाज इंगलेंड आया। इंगलेंड आकर औरंगबादिकर तो देश को खाना हो गये, किन्तु, जयप्रकाश ने वहीं ठहर कर घर को रुपये मेजने के लिए खबर की। रुपये आने में २८ दिन की देर हुई। इन २८ दिनों में जयप्रकाश ने लंदन को देखने-समम्मने की कोशिश की—हाँ, बीच में एक बार, रुपयों के अभाव के बावजूद, औक्सफोर्ड देखने का लोभ वह सम्वरण नहीं कर सके। श्रीक्सफोर्ड में उन्हें सर राधाकृष्णन् से मिलना भी था, जो उस समय वहाँ भारतीय दर्शन के प्रोफेसर थे। १९१४—१८ के महायुद्ध के बाद, संसार में सद्भाव और शान्ति की स्थापना के लिए एक संस्था कायम करने का विचार उस समय हो रहा था, जिसके द्वारा योग्य नौजवानों को नैतिक नेतृत्व की नींव डालने के लिए सुशिक्षित कर उन्हें देश-देश में भेजा जाय। जयप्रकाश इस संस्था में सम्मिलित होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमेरिका से ही एक खत सर राधाकृष्णन् के पास मेजा था, जो उस संस्था के प्रवर्तकों में से थे। इस मेंट के बाद जयप्रकाश को पता चल गया कि इस संस्था का भविष्य क्या है—फलतः वह स्वदेश को ही कर्मक्षेत्र बनाने का निरुच्य करके इंगलेंड से चल पड़े।

घर से जो पैसे आये, उससे थर्ड हास का टिकट कटा कर, वह एक औस्ट्रे लियन जहाज से भारत के लिए रवाना हुए। थर्ड हास की यात्रा की तकलीफें अब उनके लिए असहनीय नहीं रह गई थीं। सात साल की अमेरिकन जिन्दगों में जो-जो भुगत चुके थे, उसे देखते, ये तकलीफें ता आराम ही-सी लगती थीं। यह औस्ट्रेलियन जहाज कोलम्बो होकर अपने देश की जाता था। जयप्रकाश कोलम्बो में उससे उत्र गये और फिर दूसरे जहाज से कलकत्ता के लिए चल पड़े। कोलम्बो से सदास और सदास से कलकत्ता!

और, कलकत्ता से पटना ! वही पटना, जिसे सात साल पहले छोड़ा था ! इन सात वर्षों में दोनों तरफ तब्दीलियों हुई हैं। पटना को सुरत-शकल बदल गई है; जयप्रकाश की सुरत-शकल भी पुरानी नहीं है ! पुराने पटना में फिर से जवानी की अँगड़ाई दीख पड़ती हैं; जवान जयप्रकाश में प्रौड़ता के लक्षण फूटे पड़ते हैं ! दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ललचते हैं, लपकते हैं ! दोनों कुछ निर्णय कर लेते हैं — किन्त, अभी गंगा में कुछ और पानी बह जाना है !

पटना से सिताव-दियारा—'जन्मभूमि मम पुरो सुहावनि'। वही स्वच्छ, नीळ आकाश; वही हरीभरी भूमि! भूमि पर कहीं-कहीं कास, आकाश में यत्रतत्र ग्रुश्न बादल। फूस और खपरेलोंवाला यह गाँव—परिचित चेहरे, परिचित चर—जिन्हें सात वर्ष के प्रवास ने तब्दीलियाँ लाकर और मनोरम बना रखा है। किन्तु जयप्रकाश को इनके देखने की फुर्सत कहाँ ? बह बेतहासा दौहते हैं अपनी मां की कथ्या की ओर! और, यह, मां बेटा मिल रहे हैं! मां बेटे का यह मिलन! कौशल्या ने चौदह वर्ष के बनवास के बाद अपने 'राम्' को पाया—फूलरानी ने सात वर्ष के प्रवस के बाद अपने 'वज्ल' को पाया! कहाँ अधिक आँसू बहे ? किस ओर से अधिक आँसु बहे ? साक्षिणी सरयू!—इतिहास एक दिन तुम्हीं से पूछेगा; जशा सावधानी से देख रखो।

## १. स्वराज्य-भवन में

जयप्रकाश हिन्दोस्तान छोट कर देखते हैं, जिस हिन्दोस्तान को छोड़ कर वह गये थे, वह हिन्दोस्तान अब नहीं रहा। इन सात सालों ने उसकी पूरी कायापलट कर रखी है।

यह नया हिन्दोस्तान—यौवन और जीवन का हिन्दोस्तान ; उत्साह और उमंग का हिन्दोस्तान; उत्सर्भ और बल्दिन का हिन्दोस्तान !

हिन्दोस्तान के कोने-कोने में जवानी, जैसे, अँगड़ाई ले रही है। अगह-जगह नौजवानों की सभायें कायम हो रही हैं। तरणों के जयघोष ने देश के वायुमंडल में विद्युत का संचार कर रखा है। नई भावना, नये आदर्श से प्रेरित हो वे अपने को बलिदान करने के लिए, जैसे, पागल-से दिखाई पड़ रहे हैं। उनके इस जोश ने बुद्दों की हिंडुयों के खून को भी गरमा दिया है। अब कहीं निराशा का नाम नहीं है। मर्दानगों ने मुर्दानगी पर विजय प्राप्त कर ली है।

इसकी एक फालक जयप्रकाश को अपने घर में आते ही देखने को मिल जाती है।

उनके आने के थोड़े दिनों के बाद ही मुंगेर में प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन बड़े धूमधाम से किया गया। सम्मेलन के सभापित श्री राजेन्द्र बाबू थे। सरदार पटेल भी उसमें पधारे थे—बारदोष्ठी की विजय ने जिनके व्यक्तित्व को बाँसों उछाल दिया था। उस सम्मेलन में प्रान्त की तरुग- शक्ति से इन बड़े-बूढ़ों की सुठमेंड-सी हो गई। पूर्ण स्वतंत्रता बनाम औप-

निवेशिक स्वराज्य—यह उस समय का अहम स्वाल था। नौजवानों ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया; नेताओं ने उसका विरोध किया। प्रान्त के सभी नेताओं के अतिरिक्त सरदार पटेल ने भी उस प्रस्ताव के खिलाफ व्याख्यान किया। स्वामी सहजानन्द सरस्वती और पं प्रजापितिमिश्र (जो युवक सम्मेलन के सभापित चुने गये थे) ने उन नेताओं का साथ देकर एक अजीव परिस्थिति पैदा कर दी। उस समय व्याख्यानमंच को शोभा देखने ही लायक थी। एक तरफ से बड़े-बड़े नेता आते और अपनी सारी गम्भीरता के साथ नौजवानों को समक्तते, डाँटते, चेतावनी देते। दूसरी तरफ से नौजवान कार्यकर्ता शब्दों में अपने सारे जोशखरोस भर कर जनता पर उड़ेलने की कोशिश करते। कई घंटों तक विवाद चला, अंत में जब बोट लिये गये—नेता हार चुके थे, नौजवानों की जीत हो चुकी थी।

इस जीत ने जयप्रकाश पर क्या असर किया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं ! जयप्रकाश — जो वहाँ आकर अलग-अलग से दो शक्तियों की इस जोरआजमाई को देख रहे, तौल रहे थे !

किन्तु, जयप्रकाश के निर्णय के लिए इतना ही काफी नहीं है।

मुंगेर से छौटने के बाद वह वर्धा जाते हैं, जहाँ उन दिनों, गाँधीजी ये। प्रभावतीजी ने सात साल सक गाँधीजी के साथ रहकर अपने लिए 'बापू की बेटी' का जो रतबा हासिल कर लिया था, उसका तकाजा था कि हिन्दो-स्तान में आने के बाद तुरत-ते-तुरत जयप्रकाश गाँधीजी की सेवा में उपस्थित हों। सिर्फ इस व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण से ही नहीं, अपने को किसी काम में लगाने के पहले वह देश के इस सर्वश्रेष्ठ पुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धांजिल अपित करना भी आवश्यक समक्ते थे। गाँधीजी ने जिस वात्सल्य और प्रेम से उनका स्वागत किया, वह आश्चर्य-चित रह गये। जिसके जीवन का एक-एक क्षण अमूल्य है, वह अपने आदिमयों को छोटी-छोटी सहूलियतों की निगरानी के लिए भी यों समय निकाल पाता है, यह सचमुच अद्भुत है, अनुपम है।

वर्धा से गाँधीजी के ही साथ लाहौर !--जहाँ पं० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस होने जा रही थी।

ळाहौर के रावी-तट पर के वे दृश्य ! सब कुछ सपने-से लगते हैं, सपने-से । लाख-लाख नरनारियों के वे झुंड-पर-झुंड ! उनके चेहरों से फूटती हुई बिलभावना की वे चकाचौंध करनेवाली किरणें! उनके मुँह से निकलनेवाले 'इनक्लाब ज़िन्दाबाद' के वे गगनभेदो नारे! सबके हाथ उठे हुए, सब की छातियाँ फूली हुईं। किसी के पैर जमोन पर नहीं—मानों जजवात की लहरों पर सभी वहे चले जा रहे हैं। धूल-धूल से अग्निकण चिटखते दिखते हैं। ओहो, यह नया हिन्दोस्तान है, जवान हिन्दोस्तान है। इस हिन्दोस्तान से अपने को कौन जवान अलग रख सकता है ? यह उमंग संक्रामक है, लग के रहेगी!

और, ३१ दिसम्बर की वह आधी रात—जब जवाहरलाल ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और उस घोषणा के साथ ही आजाद हिन्दोस्तान की राष्ट्रोय पताका की तरह तिरंगा नीले आसमान में लहरा उठा! लाख-लाख कंठ एक बार चिल्ला उठे—स्वतंत्र भारत की जय: इन्कलाब जिन्दाबाद! किर इस चिल्लाहट के बीच ही जवानों ने बढ़ कर जबाहरलाल को कंघों पर ले लिया और तब से भोर तक उस रावी-तट पर उत्साह, उमंग, जोखखरोस के जो दृश्य देखे गये, क्या उनका वर्णन भी सम्भव है १ देश की जबानी और जवानी के भीतर छिपी हुई छुर्बानी के उन नज्जारों को जिसने नहीं देखा, उसने भारत के इतिहास के एक जगमगाते पन्ने को नहीं देखा!

और, इन दश्यों के देख लेने के बाद क्या जयप्रकाश के लिए कुछ निर्णय कर लेने में कठनाई हो सकती थी ?

वह अमेरिका से सीच कर चले थे, पहले वह हिन्दू-युनिविसिटो में समाज-शास्त्र का विभाग खोलने की चेष्टा करेंगे। समाज-शास्त्र की पढ़ाई सिर्फ दो हो देशों में होती है—अमेरिका और रूस में। क्यों न हिन्दोस्तान में भी उसका अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हो ? हिन्दू-युनिविसिटो ही ऐसी संस्था है, जो इसे कर सकती है। जब महारनाजी ने उनसे पूछा था—अब हिन्दोस्तान में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने उनसे यही कहा था। क्यप्रकाश के पास उस विभाग के लिए एक योजना भी तैयार थी जिसके अनुसार पचास हजार के प्रारम्भिक खर्च के बाद वह विभाग स्वास्क्रम्बी हो जाता।

गाँधीजी ने वचन दिया था कि मालवीयजी से कहकर वह प्रबंध करा देंगे। किन्तु यहाँ अने पर अब वह कुछ दूसरो ही दिशा में सोचने लगे हैं। जब देश कान्ति के लिए यों अँगड़ाइयाँ ले रहा है—तब क्या वह युनिवर्सिटो की कुर्सियों को तोड़ते और पुस्तकों को चाटते, चटवाते रहेंगे १ गाँधीजी ने उनकी मेंट जवाहरलाल से करा दी है। पहली मेंट में ही वह जवाहरलाल की ओर खिंचे हैं और जवाहरलाल उनको ओर ! कांग्रेस समाप्त होते-होते जब जवाहरलालजी कहते हैं— छोड़ो युनिवर्सिटी का यह चक्कर; ए॰ आई॰ सी॰ सी॰ के दफ्तर में चले चलो और उसके मजदूर-खोज-विभाग का भार समहालो ; तो वह नाही नहीं कह पाते हैं।

यह इलाहाबाद, यह स्वराज्य-भवन। और, यह कांग्रेंस का मजदूर-खोज-विभाग। पदले इसके इन्चार्ज थे मिर्जा बाकर अली। मिर्जा साहब की योग्यता का क्या कहना? किन्तु वह किसी विभाग का प्रारम्भिक संगठन और संचालन करने की वैसी क्षमता नहीं रखते थे। फलतः जयप्रकाश को छुक से ही सब बातों का श्रीगणेश करना पड़ता है। वह नियमित कम से अपने दफ्तर जाते हैं और डट कर परिश्रम करते हैं। कागज-पत्र सम्माले जा रहे हैं; पुस्तकों और पत्रपत्रिकाओं का सिलसिला दुरुस्त किया जाता है; स्चियां बन रही हैं, तालिकार्ये बन रही हैं, प्रश्नाव-लियां बन रही हैं। उनके काम से जवाहरलालजी अत्यन्त प्रसन्न हैं। जवा-हरलालगी से घनिष्ठता बढ़ती जाती है, और धीरे-धीरे यह घनिष्ठता भाई-चारे में बदल जातो है। स्वराज्य-भवन से आनन्द-भवन में प्रवेश होता है। अब जवाहरलाल जी उनके 'भाई' हैं, कमलाजी उनकी 'भाभी'। प्रभावती जी भी आ गई हैं; उनके आने से पारिवारिक जीवन का आनन्द जिन्दगी में पहली बार जयप्रकाश अनुभव करने लगे हैं। प्रभावतीजी के कारण आनन्द-भवन के भाईचारे में और भी यदि होती है।

थोड़े दिनों में हो स्वराज्य भवन में जयप्रकाश की योग्यता की धाक जम जाती है। जवाहरलालजी को तो जैसे दाहिना हाथ मिल गया। वह जयप्रकाश के काम से इतना सन्तुष्ट हैं कि जब कांग्रेस के स्थायो मंत्री श्रीराजाराव की जगह खालो होती है, जयप्रकाश को नियक्ति उस पर पर कर

## तीस का तूफान, बत्तीस की श्राँधी

देते हैं। इतने दिनों तक विदेश में रहने के बाद देश में आने के छः महीने के अन्दर ही कांग्रेस का स्थायी मंत्री बना दिया जाना जयप्रकाश ऐसे असा-धारण प्रतिभाशील युवक के लिए ही सम्भव था।

# २. तीस का तृकान, बत्तीस की आँधी

स्वराज्य-भवन में आते ही जयप्रकाश उस उत्तमस का अनुभव करने लगे, जो आसच भविष्य में आंधी आने की सूचना दे रही थी। २६ जनवरी को देश भर में पहली बार स्वतंत्रता-दिवस मनाया गया, पूरी आजादो की प्रतिश्चा ली गई। इस दिवस के मनाने से देश में एक अजीब उत्साह का संचार हुआ। २६ जनवरी, रिववार, १६३० में पढ़ा गया वह प्रतिश्चापत्र आज भी भारतीयों के जन्मसिद्ध अधिकारों की मांग का एक पवित्र दस्तावेज हैं। आज जिसे हम 'भारत छोड़ों' कहते हैं, वह बीज-छन में उसी दिन कहा जा जुका था। अँगरेजों को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक अवनित के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए हमने उसी दिन उनसे कह दिया था—हम तुम्हारे अन्दर अब रह नहीं सकते, हम पूरी आजादो लेकर ही दम लेंगे; तुम्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा!

भारतीय जनता द्वारा प्रद्शित २६ जनवरी के उत्साह ने नेताओं में भी उत्साह भर दिया। अब सोचा जाने लगा, आगे किस कहर कहम बढ़ाया जाय १ गाँधीजी ने सलाग्रह का सुमाव रखा, जिसे लोगों ने पूरे जोशोखरोस से स्वीकार किया; किन्तु, सलाग्रह के लिए नमक को जो उन्होंने प्रमुख साधन बनाया, पहले लोगों को समम में यह बात नहीं आ पाती थी। नमक धनी-गरीब सब के भोजन का एक आवश्यक उपादान है, यह माना। उसपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये, यह भी ठीक। किन्तु इसके विरोध में गाँव-गाँव नमक बना कर या समुद्र किनारे के नमक को उठा कर उस कानून के तोइने से हम स्वराज्य के निकट पहुँच जायँगे—यह कल्पना करना सबके लिए आसान भी नहीं था! किन्तु, गाँधीजी की जादूगरी पर तो लोगों का विश्वास था ही। अतः चारो तरफ नमक-सलाग्रह की चर्चार्य और तैयारियाँ होने लगीं।

गाँधोजी सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती से १२ मार्च को डांडी नामक स्थान की प्रस्थान करनेवाले थे, जहाँ वह नमक-सल्य प्रह करते । ६ अप्रील, राष्ट्रीय सप्ताह के प्रारम्भ से यह सत्याप्रह शुरू होनेवाला था। गाँधीजी की इस डांडो-यात्रा ने ही देश में एक अजीब उत्साह पैदा कर दिया। फिर १९२१ की क्रान्तिकारी परिस्थिति के लक्षण दिखाई पड़ने लगे । एक महीने के अन्दर फिर समूचा हिन्दोस्तान आग का एक धधकता हुआ जोला था। जो चीज नमक-सत्याग्रह ऐसे तुच्छ उपादान को लेकर शुरू हुई, वह थोड़े दिनों के अन्दर ही गाँव गाँव, नगर-नगर, गली-गली में अँगरेजी राज्य की चुनौतो देने लगी। गोलियाँ चलने लगीं, लाठियाँ बरसने लगीं, जेल आबाद होने हरी, जब्तियों और कुकियों की भरमार हुई। किन्त, इन दमनों के द्वाव से क्रान्तिकारी चेतना और उभड़ती ही गई । कानून तो है जा रहे हैं, • जल्लस निकल रहे हैं, पिकेटिंग हो रही है, कर-बन्दियाँ गुरू हो गईं। हाकिम परीशान, अमले परीशान, पुलिस परीशान! कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था करार दी गई, फिर भी उसके जल्से हो रहे हैं, दफ्तर चल रहे हैं, पर्चे निकल रहे हैं, डाफ आ-जा रहो है ! जवानों की क्या बात, - ब्हों ने, बचों ने, हिन्नयों ने उस साहस का प्रदर्शन किया कि अँगरेजी सरकार का पाया होल गया ।

अँगरेजी राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार को झुकना पड़ा। लौर्ड इंग्विन ने गांधीजी को आमंत्रित कर उनसे समकौता किया। राजबंदी छूटे, कांप्रेस पर से प्रतिबंध हटा, कराँची-अंग्र स हुई, गांधीजी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को विलायत रवाना हुए!

स्वराज्य-भवन से जयप्रकाश भारतीय राजनीतिक गगन पर बादल का यह उमझन-धुमझन देखते रहे। उनके हृदय में भी कुछ ऐसे ही बादल उमझ-धुमझ रहे थे। किन्तु, अरे, यह क्या हुआ ? जिस मातृ-स्नेह ने उन्हें पी-एन० डी० की उपाधि लेने से वंचित किया, वही उन्हें इस विशाल क्रान्तियज्ञ में सम्मिलित होने के सौभाग्य से भी वंचित रखना चाह रहा है। खबर की गई, माताजी की तबीयत बहुत खराब हो चली है, अबकी बार वह, यथार्थतः, मृत्यु-श्रय्या पर हैं; शोध आओ। जयप्रकाश स्वराज्य-भवन छोड़

# तीस का तूफान, वत्तीस की श्रॉधी

कर घर की ओर दौढ़े और यहाँ पाया, सचमुच वह जीवन-यात्रा की आखिरी मंजिल पर जा पहुँची हैं। जब से जयप्रकाश अमेरिका गये, तभी से फूलरानी बीमार रहने लगी थीं। जयप्रकाश सोचने लगे, मेरे ही चलते यह बोमारी उनके पोछे पड़ो है—उनकी इस असामियक मृत्यु का में ही कारण बनने जा रहा हूँ। इस अन्तर्व्यथा से अभिभूत अन्तिम समय में जितना भी सम्भव था, उन्होंने माता की सेवा-ग्रुश्रूषा की। किन्तु फूलरानी अब इस शुश्रूषा से परे हो चुकी थीं। उन्हें सबसे बड़ा सन्तिष यही था कि मेरा 'बउल' मेरे इस अन्तिम काल में मेरी इस मृत्यु-श्रंथा के निकट है, मेरी आँखों के सामने हैं। और, अपने बउल' की तस्वीर ही अपनी आँखों में रख कर एक दिन उन्होंने सदा के लिए उन आँखों को बन्द कर लिया!

साधक जयप्रकाश, वैज्ञानिक जयप्रकाश, समाज-शास्त्री जयप्रकाश आज बचों सा रो रहा है! उसका गला रूँध रहा है, उसकी आंखें सूच रही हैं और वह रोये जा रहा है! कौन उसे समकाये, क्या कह कर सममाये ? आंसुओं के प्रवाह में जैसे सारे ज्ञान-ध्यान वह गये, दह गये! आज वह सिर्फ मानव जय काश है! मानव जयप्रकाश, मानु-वंदित पुत्र जयप्रकाश! इस विह्वलता में भी वह महान है; अश्रुअभिसिक्त इस करणामूर्ति को देख कर किसकी आँखें न गोली पढ़ जायँगी, किसका सिर न अवनत हो रहेगा!

और, सातृ-वियोग की यह अलह्य व्यथा कम भी नहीं होने पाई थी कि पिता को लग्न मार गया। अब क्या किया जाय? पिताजी ही घर के संचालक थे, भरज-पोषण-कर्ता थे। नहर-विभाग से जो कमाते, उसीसे घर का सारा काम-काज चलता। यों तो जयप्रकाश ने स्वावलम्बन की पद्धति से ही अमेरिका में विक्षा प्राप्त की थी, किन्तु जाने के समय, बीच में बीमारी के समय और आने के समय जो रुपये उन्हें दिये गये या मेजे गये, वे सबके सब कर्ज हो से आये थे। कर्ज की यह रकम सद के पंख पर लगर उद्गती जाती थी और माल्यन होता था परिवार के आर्थिक जीवन के आकाश को यह बिलकुल आच्छन कर लेगी। पिताजी की बीमारी के खर्च, परिवार के संचालन और कर्ज के इस बोम को उतारने के लिए क्या किया जाय—समक्त में नहीं आ रहा था। इस अवसर पर जयप्रकाश ने महात्माजी के पास एक

सत मेज कर अपनी सारी परिस्थित उनके सामने रखो। गाँधीजी ने उन्हें पिताजी की सेवा-शुश्रूषा और घर के प्रबंध की ओर ही सर्वप्रथम ध्यान देने का आदेश दिया—यही नहीं, उन्होंने श्री विद्वाजी को लिखा कि जयप्रकाश को वह कोई काम दें। उनके पिलानी-कालेज में यदि जयप्रकाश को जगह मिल जाय तो और भी अच्छा। किन्तु, सरकार यह कैसे गवारा कर सकती थी कि जयप्रकाश ऐसे आग के शोले को वह किसी किस्एण-संस्था में घुसने का अवसर दे। फलतः विद्वाजी के आग्रहपर वह उनके सेकेटरी का काम करने लगे।

यहीं जयप्रकाश ने भारतीय पूँजीवाद के रूप की क्ताँकी नजदीक से देखी। भारतीय पूँजीवाद—जो एक और राष्ट्रीयता के नाम पर अपनी यें ली खोलता है, दूसरी और उद्योग-धंघे के विकास के नाम पर बड़-बड़े कारखाने खोळ देश के पेसे-पैसे की चूसने के लिए मुँह बाये रहता है; जो एक और बड़ी-बड़ी घरेल उद्योग के प्रोत्साहन नाम पर खुद चक्की चलाता है, दूसरी और अपनी मशीनों की चक्की में मजदूरों को बेपनाह पीसता है; जो अहिंसा का पुजारी है, हिंसा का नाम सुनते ही काँप उठता है, किन्तु लड़ाई के जमाने में बड़े-बड़े ठेके लेकर भीषण नर-संहार में हँसते-हँसते हाथ बँटाता है। जो हमेशा दो घोड़ों पर सवार है—दो नावों पर सवार है। जिसका एक पैर साबरमती या सेवाशाम में रहता है, तो दूसरा पैर वाइसरीगल लोज या ह्वाइट हाउस में। जो दो-दो मालिकों को एक साथ प्रसन्त खना चाहता है; जो त्याग और भोग का एक ऐसा चोंचों का मुरब्बा बनाता है कि देखनेवाले दंग रह जायँ। जिसकी दो पोशाकों हैं, जिसकी दो भाषायें हैं और जो यथार्थतः दो-जीभा है—काला साँव!

सिर्फ दो महीने जयप्रकाश ये अजीब हत्य देख सके थे कि गाँधी-इरविन पैक्ट हुआ और, जैसा लिखा जा चुका है, फिर कांग्रेस कानूनी संस्था बनी, नेता जेळों से छूटे। जवाहर की बुलाहट पहुँची - फौरन आ जाओ। बिह्ला साहब ऐसे योग्य व्यक्ति को अपने पास पाकर महा प्रसन्न थे, वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। काश, वह उस समय जान पाते कि जो एक आक-स्मिक संकट में पड़कर अचानक उनके यहाँ आ जाने को बाध्य हुआ था, वही एक दिन उस पूरी पद्धति का ही महा शत्रु सिद्ध होगा, जिसका वह प्रतीक तीस का तूफान, बत्तीस की श्रॉधी

हैं, तब निश्चय ही वह उस दिन चिल्ला उठे होते—अरे, आस्तीन का साँप ! किन्तु, इतनी साफगाई भी भारतीय पूँजीवाद के पास कहाँ ? वह दो-जीभा जो है !

स्वराज्य-भवन में आकर जयप्रकाश ने १९३० के इस अभूतपूर्व सत्याप्रह का इतिहास लिखा, जो आज भी स्वराज्य-भवन के कागज के पुलिन्दों में होगा, यदि उसे दीमकों ने नहीं चाट लिया हो, तो। जब कभी वह इतिहास प्रकाश में आ सकेगा, हम देख सकेंगे, आज का 'अगस्त-कान्ति का दीरो' एक युग पहले के इस आन्दोलन को किस नजर से देखता था।

इस इतिहास को तैयार करते समय भी जयप्रकाश के हृदय में यह बात काँटे की तरह खटकती थी कि देश में इतना बहा आन्दोलन हुआ और वह उसमें कोई भी कियात्मक भाग नहीं ले सके। वह मन ही मन एक ग्लानि, एक पश्चाताप का भाव अनुभव करते। मानों, उनका यह पश्चाताप नियति सुन रही थी और मानों उन्हें मौका देने के लिए ही मंथरा की तरह उसने अँगरेजी साम्राज्यवाद की मित फेर दी, जिसने गाँधी-इरविन पैक्ट को हवा में फेंकफर कांग्रेस की फिर लड़ने के लिए लाचार कर दिया।

गाँधी-इरिवन-पैक्ट के अनुसार कांग्रेस की ओर से गोलमेज परिषद् में शामिल होने को विलायत जाने के समय ही महारमाजी ने कहा था—या तो वहाँ से स्वराज्य लेकर लौहूँ गा, या भारत के तट पर पहुँचते ही अपने को फिर जेल में पालँगा। उनके कथन का यह दूसरा अंश सोलहो आने चरितार्थ हुआ। उधर वह विलायत गये, इधर लौर्ड इरिवन की जगह लार्ड विलिग्डन नये वायसराय होकर आये। विलिग्डन ने आते ही इरिवन के सारे किये-कराये को चौपट करना गुरू किया। देश के कई हिस्सों में गिरफ्तारियाँ गुरू हो गई और जब गाँधोजी बम्बई लौटे तो उन्होंने पाया, उनके दार्थ-बार्ये हाथ के रूप में, सरहदी गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ और पंडित जवाहरलाल नेहरू होनों जेल के सीकचों के अन्दर डाल दिये गये हैं।

गोलमेज-परिषद् सफल नहीं हो सकी थो। अब क्या किया जाय, इस पर विचार करने के लिए बम्बई में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक होनेवाली थी। जवाहरलाल जी उस बैठक में शामिल होने को स्वर्गीय श्री तस हुक अहमद शेरवानी के साथ बम्बई जा रहे थे। उन्हें ऐसी अफवाह सुनाई पढ़ी थी कि शायद उनकी गिरफ्तारी का वारंट कट चुका है। इसिलए अपने साथ उन्होंने जयप्रकाश को भी ले लिया था। सारे का जन्म पत्र उन्होंने जयप्रकाश हो के साथ रख छोड़ा था, जो उसी ट्रेन से दूसरे डब्बे में थे। नैनी पहुँचते ही जवाहरलाल औ और शेरवानी साहब गिरफ्तार कर लिये गये और जयप्रकाश इन का गज-पत्रों के साथ बम्बई पहँचे।

विधिडन ने कांग्रेस को कुचलने की सारी तैयारियाँ कर रखी थीं। एक दर्जन आर्डिनेंस तैयार थे और किसी भी समय उनका वार कांग्रेस पर कर दिया जा सकता था। गाँधोजी ने उनसे मुलाकात करने की दरखास्त की, किन्तु बढ़े लाट साहब का दिमाग तो सातवें आसमान पर था। इधर कांग्रेस ने सत्याग्रह के स्थिगत करने का पुराना प्रस्ताव उठाने का निर्णय किया, उधर आर्डिनेन्सों का हमला छुक कर दिया गया। फिर कांग्रेस गैरकानृती संस्था करार दो गई और एक सप्ताह के अन्दर ही देश भर के सभी प्रमुख नेताओं कोपकड़ कर जेलों में रख दिया गया एवं कांग्रेस-आफिसों को पुलिस के आरजी मुकामों में परिणत कर दिया गया! सर सैम्युएल होर भारतमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बढ़े नाज-नखरे से कहा—कांग्रेस तो मर चुकी; अब कारवान चलता जायगा, कुत्ते भूँ कते रहें!

कांग्रेस मर चुकी !—हाँ, सचमुच कांग्रेस मर चुकी होतो, यदि उसका मतलब सिर्फ कुछ नेताओं से होता । किन्तु, कांग्रेस सिर्फ कुछ नेताओं का नाम नहीं है। वह तो भारतीय जनता की स्वतंत्रता की उस उन्लंत आकांक्षा का नाम है, जिसे कुचला नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। सौर, भारतीय जनता के सौभाग्य से उस समय भी कुछ ऐसे नये कार्यकर्ता देश के कोने-कोने में पैले हुए थे, जो अपने नेताओं के अभाव में भी आजादी की इस लड़ाई को जारो रख सकते थे। इन नये कार्यकर्ताओं को संगठित करना, कार्यशोल बनना और फिर अगल-बगड़ के हमलों से अँगरेजी शेर की अँतिहयाँ उधेह देना—यहां काम था और यह काम कौन अंजाम देता है,

### कांग्रेस बेन एरेस्टेड!

यही देशमाता की माँग थी, पुकार थी। हम जयप्रकाश को, यहीं, पहली बार, आगे बढ़ते देखते हैं।

साधक जयप्रकारा, वैज्ञानिक जयप्रकारा, समाजशास्त्री जयप्रकारा अब हमारे सामने कार्यशोल कान्तिकार्ग के रूप में प्रगट होता है !

## ३. कांग्रे स-ब्रेन एरेस्टेड !

यह है बम्बई शहर! और, यह है गेटवे औफ इण्डिया। और, यह है उसके सामने ताजमहल होटल—शानदार बम्बई का शानदार होटल! सामने समुद्र लहरा रहा; इस होटल के अन्दर न जाने कितनों को जिन्दगी और जवानी लहरा रही।

बूढ़ी होने पर भी जो भारत की जिन्दगी और जवानी का प्रतिनिधित्व करती हैं, वह भारत-कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू इसी होटल में ठड़री हुई हैं। नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद वही कांग्रेस की स्थानापन्न अध्यक्षा हैं।

उनके नजदाक एक अच्छी खासो भीड़ है तरह-तरह के लोग हैं वहाँ। टोपी, टंप ; सुट, अचकन—सब का यहाँ सम्मेलन है। उसी समय वहाँ एक नौजवान पहुँचता है पूरी पारसी पोशाक में। वह छँची टोपी, वह पारसी कोट, वह ढाला पतछन ? ''ओहो, तुम…'? और, यह हैं मेरे नौजवान पारसी चोहत…" भारत-कोकिला इंन शब्दों में उसका परिचय कराती हैं। वह नोजवान हँसता हुआ अभिवादन करके बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है, अब तक कि यह पूरी भीड़ छँट नहीं जाती।

पहचाना आपने ? यह आपके जयप्रकाश हैं। जवाहरलालजी ने जो कागज-पत्र दिये थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा कर वह बम्बई से सीधे इलाहा-बाद गये। वहां थाड़े ही दिन रह पाये कि उनकी पत्नी श्रोमती प्रभावती देवी श्रो कमलानेहरू के साथ गिरफ्तार हो गईं। जयप्रकाश तब बम्बई लौटे और यहां आकर अब आंखल भारतीय कांग्रेस कमीटो का पुनर्सगटन कर बड़े लाट साहब और भारतमंत्री दोनों का जवाब देने पर तुले हुए हैं। बम्बई में कांग्रेस का बाजाप्ता आफिस खुल चुका है, जिसके प्रधान मंत्री जयप्रकाश और लालजी महेरात्रा हैं, जो पीले चल कर करांची के मेयर चुने गये।

श्री जाल नोरोजी, श्री अच्युत, श्री दीक्षित, श्री जौहरी का पूरा सहयोग भी इन्हें प्राप्त है।

बम्बई का यह अखिल भारतीय कांग्रेस आफिस अब प्रान्तों के लिए सर-कुलर पर सरकुलर जारी कर रहा है, आन्दोलन के लिए नये-नये कार्यक्रम तैयार कर रहा है,एक नेता को गिरफ्तारी पर दूसरे नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष मुकर्र कर रहा है। सारी बातें अब सिलसिले से हो रही हैं। फिर भारत के कोने-कोने में कांग्रेस के आफिस चल रहे हैं, डाक आने-जाने का प्रबंध हो गया है, पिकेटिंग का बाजार गर्म हो उठा है, गिरफ्तारियों का कम बँध चुका है। माल्य पहता है, जैसे जमोन फोड़ कर आदमी निकल आते हैं-ये कम्बख्त कहां से आ जाते हैं, कौन इनका संचालन करता है, यह जानने का प्रालस परीशान है, ख़फिये परीशान हैं। बम्बई के डाकिया को पकड़ छेना सहज काम नहीं। वे तरह-तरह के वेश में बम्बई के भिन्नभिन्न स्टेशनों से खाना होते हैं। कोई सती कपड़े का एजेंट है, कोई रेशमी का, कोई छनी का; कोई रंग का, कोई मोटरों का, कोई बीमा-कम्पनियों का, खब के पास उनके फर्मों की रसीटें हैं, लेटर पेपर हैं, एजेंसी की नियमावली हैं और हैं सामानों के नमूने भी ! बड़े-बड़े ट्ंकों में ये सामान भरे हैं, खोल के देख कीजिये, हुँढ लीजिये। किन्तु, आप कुछ पा सकेंगे कीसे ? आपको क्या माछम कि इन टुंकों की दो तहें हैं -- ऊपरो तह में ये सारी चीजें और निचलो तह में सर-कुछर, चिट्रियाँ, हिदायतें और नोटों के पुलिन्दे। ये सब चीजें ठीक आदमी को, ठीक बक्त पर मिलती हैं या नहीं; और, फिर इन सामानों और रुपयों का उप-योग अच्छी तरह होता है या नहीं, यह देखने को जयप्रकाश हिन्दोस्तान में सफर करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार । इस सफर में वे उन अगतित नौजवानों और कार्यकर्ताओं से सिळते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रख कर इतने बड़े साम्राज्य को पद-पद पर चुनौती दे रहे थे। जयप्रकाश उन्हें देखते हैं, उनकी आँखों की देखते हैं और उनकी आँखों के द्वारा ही उनके बलिपंथी हृदय को देखते हैं ! उफ, जहाँ ऐसे नौजवान हैं, उस देश को कोई क्या खाकर कितने दिनों तक गुलाम एख सकता है ? जकरत है, सिर्फ इनके हृदय को इस आग की हमेशा जलाये रखने की ।

### कांग्रे स ब्रेन एरेस्टेड!

एक ओर जयप्रकाश ने देश के नौनिहालों का यह जोश देखा; दूसरी ओर भारतीय पूँजीनादियों की कायरता और देशद्रोहिता देखी। एक ओर विकेटिंग के चलते स्वयंसेवकों को पुलिस के नाना तरह के अत्याचार सहने पड़ रहे थे, दूसरी ओर ये चुपके-चुपके निदेशी माल मँगा और उन्हें नेशमीं से नेच रहे थे। नेशमीं की हद तो तब हो गई, जब इन भारतीय पूँजी-वादियों ने लंकाशायर के कपड़ेवालों से खुला सममौता कर लिया! जब देश जीवन-मरण के युद्ध में लगा था, इन्होंने पीछे से आकर छुरा भोंक दिया! सबसे तमाशा तो यह था कि कलतक ये लोग इस आन्दोलन के संचालन में पानी की तरह पैसे बहाते थे, किन्तु, ज्योंही निलंग्डन की सरकार ने कड़ा रुख लिया, ये सिर्फ बगलों ही नहीं कांकने लगे, भाग भी खड़े हुए। अब अगर कोई इनके नजदीक पैसे के लिए पहुँचता, ये सिर्फ इन्कार ही नहीं करते, उसे दुरकार और फटकार भी बताते।

नौजवानों की इस बिल-भावना और पूँजीवादियों की इस देशद्रोहिता ने ही जयप्रकाश को कांग्रेस सोशिलस्ट पार्टी के संस्थापन और संगठन की ओर, आगे चलकर, प्रेरित किया—िकन्तु, अभी यह कहानी बिल्कुल कब्ल-अज-वक्त है।

तो, हाँ, पूँजीवादियों के इस रख के बावजूद कांग्रेस जिन्दा रही, उसका आन्दोलन चलता रहा—चान के साथ चलता रहा। सरकार हैरत में थी; किन्तु उसकी हैरत की हद तो तब हो गई, जब उसने यह पाया कि खास राजधानी में, जहाँ विलिग्डन साहब कांग्रेस को मार देने और निश्चन्त सोने के सपने देख रहे थे, वहाँ, उनकी नाक के सामने ही, कांग्रेस का बाजासा अधिवेशन होकर रहा। देश के कोने-कोने से डेलिगेट आये और दिल्ली के सबसे प्रमुख बाजार चाँदनी चौक में खुला अधिवेशन किया! एक भोर को, जब लोगों की नींद भी अच्छो तरह नहीं दृटी थी, अचानक यह चौक 'गाँधीजी की जय' और 'इन्कलाब जिन्दाबाद' के नारे से गनगना उठा। फिर चारों ओर से तिरंग भंडे लहराते हुए लोग चौक पर इकट्टे होते हुए दीख पड़े। एक टेबुल पर चढ़कर सभापति भाषण देने छगे, लोग तालियाँ पीटने लगे। फिर प्रस्ताव केश और पास हुए। खिसयानी बिश्नो खम्मा नोचे की कहावत के अनुसार

दिल्ली की पुलिस ने गुस्से से उनकी ओर देखा और उन निहत्ये, अहिंसक प्रतिनिधियों पर लाठियों की वर्षा करके और जेलों में उन्हें तरह-तरह से कष्ट देकर अपनी गत प्रतिष्ठा की क्षति-पूर्ति करनी चाही—किन्तु, कहीं खोई हुई इज्जत वापस लाई जा सकती है! कांग्रेस की इस शानदार विजय ने सिद्ध कर दिया—दुनिया की कोई ताकत जनता की उसकी हुई भावना को दबा नहीं सकती।

इसके कुछ दिनों बाद ही जयप्रकाश और उसके साथियों ने बनारस में कांग्रेस विकेग किमटी की ग्रुप्त बैठक कराई। बाबू शिवप्रसाद ग्रुप्त उन दिनों सस्त बोमार थे। बह जानते थे, अपने घर में इस बैठक के लिए जगह देने का क्या अर्थ है। किन्तु, वह महान दानी ही नहीं, महान योद्धा भी थे। उन्हीं के घर 'सेवा-उपवन' में यह बैठक हुई। डाक्टर किचलू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष एवं देश के कोने-कोने से सदस्य पहुँचे। सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद, चक्रवती राजगोपालाचारी, किरणशंकर राय, अणे, महामना मालवीयजी आदि देश के प्रमुख नेता उसमें सम्मिलित हुए। पीछे इस बैठक की खबर मिलने पर श्री शिवप्रसादजी ग्रुप्त को गिरफ्तार किया गया और जेल में जो उन्हें कुछ हुए, उनके चलते उनकी मृत्यु और समीप आ गई। स्वर्गीय ग्रुप्तजी की सेवाओं को देश कभी भूल नहीं सकता।

उस समय भारत की परिस्थित का पर्यवेक्षण करने और खास कर सरकार द्वारा किये गये दमन की जाँच करने के लिए इंगलैंड की 'इण्डिया लीग' की तरफ से एक डेलिगेशन आ रहा था, जिसके सदस्यों में मिस विविक्ष्यन भी थीं, जो आज विलायत की मजदूर-सरकार की शिक्षा-सचिव हैं। विक्रंत्र कमिटी की इस बैठक ने तय किया कि जयप्रकाश उस डेलिगेशन के साथ देश भर में घूमें और उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों से भेंट करायें एवं दमन के स्थानों पर ले जाकर अल्याचारों के हश्य दिखलायें। इधर पुलिस को यह पता चल गया था कि कांग्रेस की इन सारी कार्रवाहयों में मुख्य हाथ जयप्रकाश का है, अतः, भिन्न-भिन्न प्रान्तों की सरकारों ने उनके नाम से वारंट जारी कर रखा था, किन्तु, वे जयप्रकाश को पकड़ नहीं पाती थीं! अब, जयप्रकाश जयों ही खुलेआम घूमने लगेंगे, तो क्या उन्हें तुरत ही गिरफ्तार नहीं कर

लिया जायगा ? यह सवाल स्वभावतः उठता था, किन्तु महामना मालवीयजी का कहना था कि उस डेलिगेशन के साथ रहते समय जयप्रकाश को गिरफ्तार करने की घृष्ठता पुलिस कर नहीं सकेगी। फलतः जयप्रकाश को उपर्युक्त आदेश दिया गया और जयप्रकाश जरा भी चूँचरा किये बगैर डेलिगेशन का साथ देने को तैयार हो गये।

प्ता से जयप्रकाश डेलिंगेशन के साथ हो लिये। उनके साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि है, जो उन्हें सारी बातें बतायगा, सानी जगहों के सारे दृश्य दिखलायगा, इस बात से डेलिंगेशन के सदस्यों को बड़ो प्रसन्नता हुई। फिर जयप्रकाश ऐसे मुसंस्कृत प्रतिनिधि! पूना से हँसी-खुशो यह डेलिंगेशन मद्रास के लिए रवाना हुआ! मद्रास स्टेशन पर ही जयप्रकाश की जागरूक भाँखों ने देखा, मामला कुछ बेढन जरूर है। कुछ आंखों उनकी ओर नेतरह धूर रही हैं, कुछ होंठ जनतन फुसफुमा उठते हैं, कुछ उँगलियाँ रह-रह कर उनकी दिशा में उठती हैं। यह क्या है? और, तन उनके कानों ने सुना—'जयप्रकाश नाशयण'! किन्तु, उस ओर ज्योंही घूर कर वह देखते हैं, वहाँ कोई नहीं है क्या यह उनका अम है श कानों का अम या आंखों का अम श उँह, इन मंन्फटों में कीन पड़े श

जयप्रकाश दो दिनों तक महास में डेलिगेशन के साथ रहे। बीच में उन्होंने श्री राजगोपालाचारी से अपने उपर्युक्त श्रम के बारे में कहा, किन्तु, उन्होंने आश्वासन दिया—महास में आडिनेंस लागू नहीं है, इसलिए यहाँ आपकी गिरफ्तारी हो नहीं सकती; आप निश्चन्त होकर डेलिगेशन के कामों में खुळे-खुळे मदद करें—आपकी ओर कोई हाथ बढ़ा नहीं सकता; माना, सरकार बैखलाई हुई है, किन्तु इस तरह जीती मक्खी वह निगल नहीं सकती। खैर, जब तक बहु महास में डेलिगेशन के साथ घूमते रहे, कुछ नहीं हुआ। किन्तु ज्योंही तीसरे दिन डेलिगेशन के सदस्यों में से एक दुकड़ी को कर्णाटक को ओर खाना करने के लिए वह स्टेशन पर पहुँचे और उन्हें रवाना करके अपने डेरे की ओर लौटे कि उनकी मोटर को घेर लिया गया। एक अफसर ने पूछा—"आपका नाम" 2

"आपको मेरे नाम से क्या जरूरत ?"

"क्योंकि आपपर वारंट है, आपको इम गिरफ्तार करते हैं, आप जयप्रकाश नारायण हैं।"

और, थोड़ी देर के बाद ही जयप्रकाश नारायण पुलिस की हवालात में थे। श्री राजगोपालाचारी इस गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में है बियस कारपस करने की तैयारी में ही लगे थे कि जयप्रकाश को जुपचाप मदास से बम्बई मेज दिया गया। इस गिरफ्तारी की खबर पाकर बम्बई के 'फी प्रें स जरतल' ने, जो लगभग पौन लाख रुपये जमानत में जब्त कराकर भी कांग्रें स का मंडा बुलन्द लिये हुए था, इस समाचार की सुखीं दी—"कांग्रें स ब्रें न एरेस्टेड"—कांग्रें स का दिमाग गिरफ्तार हो गया। और, इस सुखीं में पूरी सत्यता थी, क्या इस बारे में भी कुछ कहना है ?

## ४. जेलों का हृदय-मंथन

१९३० का सत्याग्रह सफल हुआ; १९३२ का सत्याग्रह धीरे-धीरे अस-फलता की ओर पैर बढ़ा रहा था। उसके कई कारण थे। एक तो १९३० के गाँधी-इरविन-पैक्ट के बाद समूचा देश यह समक्त रहा था कि अब तो समक्तीता हो चुका; अब लड़ाई का मौका सायद ही आये; वहाँ विलिग्डन की सरकार कांग्रेस को कुचलने की पक्की तैयारी कर रही थी और ज्यों ही जरा-सा मौका मिला, उसने कांग्रेस पर वह अचानक छापा मारा कि सारे संगठन को जैसे लक्का मार गया। पीड़े कुल नौजवानों ने उस लक्की पर नारायणी तेल की मालिश छुड़ की, अंग हिड़ने-डुलने भी लगे; लेकिन तब तक गंगा में काफी पानी निकल चुका था। कांग्रेस का जो संगठन किया जा सका, उससे सरकार को परीशान तो किया जा सकता था; किन्तु उसे लाचार बनाना तो अब मुक्किल ही था।

दूसरे—जो पूँजीपति हमेशा से कांग्रेस को आर्थिक मदद देते आये थे, वे धोरे-धोरे हाथ खींचने लगे। वे डरते थे कि कहीं विलिंग्डन की सरकार उनका ही न खारमा कर दे। उस जमाने में जब कांग्रेस का एक पदाधिकारी श्री बिद्छाजो से मिलने गया, तो सेठजो ने उससे मिलना भी अस्वीकार कर दिया और कहला भेजा, जैसा जमाना है, कृषा कर मुझे क्षमा कर दिया जाय। यही नहीं; जनर्दस्त पिकेटिंग होने पर जिन विलायती मालों को व्यापारी मुहरबंद करके रख देते, पिकेटिंग ढीली पहते देखते ही, मुहरों को तोड़ कर उनकी खरीद-विक्री शुरू कर देते। निर्लजाता की हद तो तब हो गई जब इसी युद्ध के दरम्यान लंकशायर के कपड़े के व्यापारियों से भारतीय व्यापारियों ने समझौता कर लिया!

तीसरे-इस सत्याग्रह में सरकार ने दमन के दो नये रूप अख्तियार किये। अब तक वह बड़े लोगों को छँचे दर्जे का कैदी बनाकर रखतो और उन्हें सब प्रकार की सहलियतें देती थीं। किन्त इस बार वह सिवा चन्द कोंगों के, बाकी लोगों को एक ही क्रास – सी-क्रास-में रखने लगी। सी-क्रास की कठिनाइयों को साल-छ: महीने तक निभा ले जाना तो आसान था; किन्त भीरे-भीरे देखा गया, लम्बो सजा काट कर जो नेता निकले. वे कोर्ड-न-कोई बीमारी लेकर, और सब ने स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना पसंद किया । यों जेली में जानेवाले नेताओं का प्रवाह एकाएक रुक्त-सा गया, और नेताओं का असर कार्यकत्ताओं पर पढ़ना हो था। फिर इस बार बड़े-बड़े जुर्माने भी किये गये और उनकी वस्त्री में वड़ी सखती से काम लिया गया। छोटी-छोटी रकमों में बढ़ी-बढ़ी लब्तियाँ हुईं। देखा यह गया कि जहाँ तक शारोरिक कष्ट की बात है, बदीरत करना कुछ आसान होता है: किन्त आर्थिक हानियों से लोग घबरा उठते हैं। यह स्वाभाविक भी है-क्यों कि आर्थिक हानियों का असर सारे परिवार पर पहता है। आप कष्ट सह को किये; घरवालों को कष्ट में रखने का आपको क्या हक है 2-यह प्रवृत्ति ऊपर आने लगी; फलतः कँचे तबके के काँग्रेसजनां में बजदिली और पस्तिहम्मती का दौरदौरा होता गया ।

जिस समय सत्याग्रह चल रहा था; उसी समय अछूतों को अलग प्रतिनिधित्व देने की घोषणा अँगरेजी सरकार की तरफ से की गई, जिसके विरोध में महात्माजी ने आमरण अनकान की घोषणा की। महात्माजी जेल से रिहा हुए, देश ने उनके प्राण की मिक्षा प्राप्त कर ली; किन्तु, इस घटना ने सत्याग्रह के प्राण तो ले ही लिये! अब सारे देश में अछूत-समस्या की धूम थी; सत्याग्रह बिल्कुल पीक्टे पड़ गया। जो छोग सत्याग्रह से ऊबे हुए थे,

उन्होंने अपने को अङ्कर्तों की सेवा में अरसर्ग करना ग्रुष्ट कर दिया। सखाग्रह का मोर्चा दिन-दिन कमजोर होता गया।

इसी समय कुछ नेताओं ने यह आवाज बुलन्द की—हमें अब असेम्ब-लियों और कौंसिलों में जाना चाहिये; हम अब अँगरेजी सिंह को उपकी माँद में ही पछाईंगे! लम्बी बातें—िक्टनु मानी साफ यह कि सलाग्रह छोड़ो, कुर्सियों को गरमाओ! यह आवाज दिन-दिन जोर पकड़ती गई और यह स्पष्ट हो गया कि यह सलाग्रह की मौत की घंटी है!

धीरे-धीरे, सुमूर्ड रोगी की तरह, सत्याग्रह का इस तरह दम तोइते देखना—बड़ा दी करुण दर्य था ! पहले जन-सत्याग्रह को दटा कर व्यक्तिगत सत्याग्रह पर आया गया; फिर उसे भी धीरे से दफना दिया गया !

जब बाहर करुण दश्य का यह बाजार लगा था—जेलों में एक अजीव तरह का हृदय-मंथन चल रहा था! १९२१, १९३०, और यह १९३२!— क्या हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का यही हुश्र होना है! साल-छः महीने का हंगामा, उथल-पुथल, फिर नहीं थकावट, नहीं विश्राम, नहीं बहानेबाजियाँ, नहीं विधाननादों प्रशृति! यदि यही हालत रही—तो हम आजाद होने से रहे!

तो, दूसरा उपाय क्या है ? हृदय-मंथन के बाद आलोचना और विइले-पण की बारो आई। लागों ने सारे आन्दोलन को कसौठो पर कसना छुछ किया। निर्देयतापूर्वक आलोचनायें होने लगीं। व्यक्तिगत आलोचनाओं में क्या धरा था! तुम कायर हो, हम वीर हैं—इस तूत् मैंमें से कुछ होने जाने वाला तो था नहीं। सारे आन्दोलन के उपादानों और प्रवृत्तियों की छानबीन छुछ हुई। इस छानबीन में क्याने आन्दोलन के व्यक्तिगत और सामृहिक तजनों को संसार के ऐसे ही आन्दोलनों के तजनों के आमने-सामने रख कर देखा गया, परखा गया! ज्यादा माथापची करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारो बार्ते इतनी साफ और नुमायाँ थीं, कि एक सही नतीजे पर पहुँचने में देर नहीं लगी। हाँ, एक ही सही नतीजे पर !—चाहे पटना-कैम्पजेल में हो, चाहे लखनऊ कैम्पजेल में, लाहोर सेन्ट्रल जेल, या नासिक जेल में! अलग-अलग, दूर-दूर रहते हुए भी, लोग एक ही नतीजे पर पहुँचे, एक ही सही नतीजे पर !

### जेलों का हृदय-मंथन

अब अपने आन्दोलन को एक नई दिशा देनी पड़ेगी। महात्माजी ने हमारे आन्दोलन को जहाँ तक बढ़ाया है, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें खुद पैर उड़ाने पड़ेंगे! सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर जहाँ तक हम बढ़ सकते थे, बढ़ जुके! अब उसमें आर्थिक प्रश्नों को जोड़ना पड़ेगा। जब-तक पूँ जीपतियों और बाबुओं का बोलबाला रहेगा; जब्तियों का डर हमारे आन्दोलन को डगमगाता ही रहेगा; लम्बी कड़ी सजायें बीमारियाँ पैदा करती हो रहेंगा, क्रिसेयों का मोह असेम्बली और काँसिल की ओर हमें खींचता ही रहेगा। हम उन वर्गों की ओर बढ़ें, जिनके पास खोने को सिवा जंजीर के कुछ नहीं और पाने को सारा संसार है! इन जेलों में ही देखिये; जो किसान, जो मजदूर आये हैं, किस तरह मगन हैं, किस तरह यहाँ भी लड़ने को व्याकुल और आतुर हैं! इनके घर पर क्या है, जो जब्तो में जायगा; इनके पेट में रोटी क्यों पेचिश पैदा करने लगी? यदि हमें सल्याग्रह से ही स्वराज्य लेना है, तोभी, इन्हीं लोगों की बड़ो-से-बड़ी सेना हमें तैयार करनी पड़ेगी!

किन्तु, इनकी ऐना बने तो कैसे १ जो लोग एक बिता जमीन के लिए अपने भाई का गंला काट डालते हैं ; उन्हें ही आप सारा देश देने को तैयार हैं, किन्तु वे आपके पास नहीं फटकते ! क्यों १ आपका 'सारा देश' उनके 'छोटे दिमाग' में समाता ही नहीं है ! हमें उनके निकट लम्बे-लम्बे शब्दों को लेकर नहीं जाना है । उनकी रोजमरें की जकरतों को लेकर ही हम-आप उनकी म्होपड़ी में घुस सकते हैं !

तो, किसानों और मजदूरों की रोजमरें की जरूरतों को छेकर उनका संगठन किया जाय । किसान सभायें बनाई जायँ, मजदूर संघ बनाये जायँ। इन संस्थाओं द्वारा रोजमरें को छड़ाई में शामिल कर किसानों को, मजदूरों को सेना के रूप में संघवद्ध किया जाय। फिर उन्हें कांग्रेस में लाकर अँगरेजी साम्राज्यवाद पर ऐसा जबर्दस्त धावा बोला जाय, कि वह सम्हल भी नहीं पावे—पहले ही धावे में उसका खात्मा कर उसकी जगह पर हम स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य को स्थापना करें ! पूर्ण स्वराज्य !—यहाँ भी अब साफ हो जाना पड़ेगा हमें। गरीबों के बच्चे आधा स्वराज, पूरा स्वराज नहीं समस्रते।

हमें साफ कहना है, हमें तुम्हारा राज कायम करना है—किसानों और मजदूरों का राज कायम करना है!

किसानों और मजदूरों का राज—और, हम समाजवाद के निकट पहुँच गये ! हों, यह समाजवादी विचारधारा है। अब वक्त आ गया है कि हम ऊँची आवाज में, सिम्मिलित कंठ से, देश के सामने समाजवादी विचारधारा को रखें! हमें गाँधीवाद से घृणा नहीं, शत्रुता नहीं। हम उसके उपकारों को मानते हैं, हम उसके अनुगृहीत हैं। किन्तु, उसकी सीमाओं को भी हम समम्तते हैं। उन सोमाओं को हम विस्तृत करना चाहते हैं! नये नाम हमें घबरा नहीं सकते। समाजवाद होआ नहीं हैं। कार्लमार्क्स और छेनिन भी मानवता के उतने ही बड़े पुजारी रहे हैं, जितने मनु या गाँधी! उनके दर्शनों को भी अपनाने में हम डर नहीं सकते, बशर्ते कि वे हमारे सामने हमारी राह को स्पष्ट कर के रख सकें!

हिन्दोस्तान के अन्दर एक समाजवादी पार्टी बननी चाहिये—इसके लिए यही समय है, यही अवसर है! नासिक-जेल की एकान्त कोठरी में बैठे हुए जयप्रकाश मन-ही-मन कुछ गुन रहे हैं, कुछ छुन रहे हैं। हाँ, हिन्दोस्तान के कोने-कोने के जेलों में साधना की धूनी रमाते हुए नौजवानों के मन में भी जो कुछ इसी तरह की भावनायें तरेंगे ले रही हैं, वे आकर जयप्रकाश के मन से टकराती हैं, फनफनाती हैं; जयप्रकाश उन्हें छुनते हैं, गुनते हैं; गुनते हैं, सुनते हैं! और, एक दिन उन भावना-तरंगों को वह जब कागज पर कलमबंद कर देते हैं, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है!

## ५. हिन्दोस्तान में समाजवाद

हिन्दोस्तान के लिए १९३४ तक समाजवाद बिल्कुल नई चीन नहीं रह गया था। जयप्रकाश के सामने उसका पिछले एक युग का इतिहास भी था, जिसकी छानबीन के बाद ही कोई नई समाजवादी पार्टी कायम की जा सकती थी—यदि उसकी कामगाबो का हौसला रखा जाय।

### हिन्दोस्तान में समाजवाद

इस की क्रान्ति युगप्रवर्तक महाक्रान्ति — १६१७ में हुई और संसार के पाँचवे हिस्से पर इतिहास में पहली बार मजदूरों और किसानों का राज्य कायम हुआ! समाजवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है; समाजवाद के आधार पर एक देश में न राज्य कायम किया जा सकता है और न समाज बनाया जा सकता है। इसलिए इस राज्य के कायम होते ही उसके प्रवर्तकों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संस्था का संगठन किया, जो थर्ड इन्टरनेशनल या 'कोमिन्टर्न' के नाम से मशहूर हुई। कोमिन्टर्न को ध्यान हिन्दोस्तान की ओर भी गया, यह कहना व्यर्थ है।

१९२१ के असहयोग-आन्दोलन के समय कुछ हिन्दोस्तानी नौजवान रूस की ओर गये, जिनमें श्री शिवनाथ बनर्जी और शौकत उरमानी के नाम मशहूर हैं। कोमिन्टर्न की ओर से इन नौजवानों को समाजवादी विचारधारा में दीक्षित और शिक्षित करने की चेष्टायें हुईं और जब वे भारत लौटे, मिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समाजवादी विचारों का प्रचार एवं मजदूरों का संगठन करने में रूग गये। १९२७ में जब मेरठ-षड्यंत्र-केस ग्रुरू हुआ, तो लोगों को पता लग सका कि हिन्दोस्तान में समाजवादी विचारधारा कहाँ तक फैल चुकी है! इस केस को चलाकर जहाँ सरकार ने सोचा था कि वह समाजवाद का उच्छेद कर सकेगो, वहाँ उसने पाया, इसके चलते समाजवाद का और भी व्यापक प्रचार हो रहा है।

किन्तु, जिस समय हिन्दोस्तान में समाजनाद का बीज इस व्यापक रूप में बोया जा रहा था, उसी समय रूस में, कोमिन्टर्न में, आपस के म्ह्रगड़े मचे हुए थे, जो खूँ रेजी का रूप चारण कर रहे थे। छेनिन की मृत्यु के बाद रूस का समाजनाद दो दुकड़ों में बँट गया था, एक का नेता था स्टालिन और दूसरे का ट्रौट्स्की। ट्रौट्स्की छेनिन का साथी था, दाहिना हाथ था; किन्तु, स्टालिन की चालबाजियों से वह पार पा नहीं सका। रूस पर, कोमिन्टर्न पर स्टालिन का अंततः प्रभुत हुआ। स्टालिन की इस प्रभुता ने कोमिन्टर्न की रीतिनीति में आमूल परिवर्तन कर दिया। अब कोमिन्टर्न अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद को एक स्वतन्न संस्था नहीं रह कर रूस की परराष्ट्र-नोति की दुम-मान्न बनकर रह गई और अपनी गल्कत कार्रबाइयों से संवार-भर के समाजवाद को छे

हुनी ! यदि स्टालिन नहीं होता, तो हिटलर और मुसोलिनी भी नहीं पैदा होते, यह मजे में कहा जा सकता है !

हिन्दोस्तान में कोमिन्टर्न ने नये खेळवाड़ ग्रुष्ठ किये। उसने मान लिया कि काँग्रेस एक प्रतिक्रियावादी संस्था है, उसके असर को कम करना चाहिए, उसका खात्मा करने की कोशिश करनी चाहिये और उसकी जगह पर एक किसान-मजदूर-पार्टी का संगठन होना चाहिये। कागज पर ही एक किसान-मजदूर-पार्टी बना लों गई और उसकी नींब को मजबूत करने के लिए इंगलेंड से श्री सकलतवाला को हिन्दोस्तान भेजा गया। श्री सकलतवाला पार्लिया-मेंट के मेम्बर थे, कम्युनिस्ट थे। वह भारत आये और प्रान्त-प्रान्त में दौरे किये। किन्तु, इस दौरे का नतीजा कुछ नहीं हुआ। कागज की न स्कीम चलती है, न नाव! फिर, मजदूरों में फूट डालने की कोशिश हुई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के खिलाफ लाल ट्रेड यूनियन कांग्रम की गई। पूँजीवाद से लड़ने के बदले ये लाल ट्रेड यूनियनवाले अपने भाइयों से लड़ने और उन्हें जलील करने की कोशिशों करने लगे।

बेवकूफी और बदमाशों को हद तो तब हो गई, जबकि १९३०—३२ में भारत की राष्ट्रीयता अँगरेजी साम्राज्यवाद से जिन्दगों और मौत की छड़ाई छह रही थी, स्टालिन के ये भारतीय एजेंट, जो अपने को कम्युनिस्ट कहते, भोले-भाले मजदूरों को बहका कर देशभक्त स्वयंसेवकों पर हमले करने, उनके तिरंगे छीनने और उन मंडों को जलाने लगे। प्रायः पुलिस और उनका हमला साथ-साथ होता। यों भारत का कम्युनिजम अँगरेजी इम्पोरियल्डिजम का सगा-सम्बन्धों बन गया!

श्री एम० एन० राय साहब पहले को मिन्टर्न में पूर्वी देशों के इन्चार्ज के रूप में थे। चीन की कान्ति में उनकी अदूरदिशता के चलते हानि हो चुकी थी, चीन में समाजवाद बदनाम हो चुका था। स्टालिन के इस महगड़े के कारण उन्हें भी को मिन्टर्न से हटाया गया। वहाँ से हटाये जाने पर वह गुप-चुप भारत आये और राय-शूप के नाम से एक समाजवादी दल कायम करने की को शिश की। जब वह गिरफ्तार हो चुके, यह दल सिमट कर और भी छोटा हो गया।

किन्तु, समाजवाद के सौभाग्य से हिन्दोस्तान में उन्ने पं० जवाहरलाल नेहरू ऐसा बागी मिल चुका था। अपनी रूस-यात्रा के बाद तो जवाहरलाल जो ने खुलेआम समाजवाद का प्रचार करना ग्रुरू किया। अपने व्याख्यानों में, लेखों में वह प्रायः ही समाजवाद की चर्चा करते और उससे अपनी सहमित और सहानुभूति प्रकट करते। भारतीय राजनीति में गाँघोजों के बाद जवाहरलालजों का स्थान रहा है। अतः जब उन्होंने समाजवाद को अपनाया, तो स्वभावतः ही देश भर में वह चर्चा का विषय बन गया, उसके अध्ययन-मनन की ओर देश के नौजवानों का ध्यान जाने लगा। जब ये नौजवान १९३० और ३२ में सल्याग्रह-आन्दोलन के सिलसिले में जेलों में गए, तो अपने साथ समाजवाद-सम्बन्धों कुछ-न-कुछ पुस्तकें भी लेते गये और और जब वे जेलों से बाहर आये, समाजवाद का गंग उनपर पक्का हो चला था।

कांग्रेस के अन्दर ही एक समाजवादी पार्टी का संगठन किया जाय, यानी समाजवाद का गठवंधन राष्ट्रीयता के साथ करने पर ही देश का कल्याण और समाजवादी समाज का निर्माण हो सकता है, इस विचार का सर्वप्रथम प्रकटीकरण बिहार में हुआ। १९३० के बाद जेलों से लौटने पर बिहार के कुछ नौजवान कार्यकर्ता पटना में एकत्र हुए और उन्होंने बिहार-सोशिलस्ट-पार्टी का जन्म दिया। इस पार्टी में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस का मेम्बर होना आवश्यक था। इस पार्टी का जब घोषणापत्र लिखा जा रहा था, तब जयप्रकाश से पार्टी के संचालकों का सम्पर्क बढ़ा, जो उन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटो के मजदूर-विभाग के इन्चार्ज थे। पार्टी के घोषणापत्र को अन्तिम रूप देने में जयप्रकाश का बहुत बड़ा हाथ था।

उस समय पंजाब तथा अन्य कई स्थानों में भी सोशिलस्ट पार्टियाँ कायम हुई थीं, जो अपने-अपने तरीके से अपने-अपने दायरे में समाजवाद का काम कर रही थीं।

नासिक जेल में जब जयप्रकाश अपने साधियों को लेकर एक अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी कायम करने के लिए कागज-कलम के साथ बैटे, तो स्वभावतः हो, यह पृष्ठभूमि उनकी आँखों के सामने आ खड़ी हुई।

सबसे पहले वह उस नतीजे पर पहुँचे, जहाँ उनके बिहार के साथी पहँच चुके थे और जिस नतीजे पर पहँचने में उनका भी सहयोग था। आजाद देश की राष्ट्रीयता पुँजीवादी प्रसार का औजार भले ही बन जाय ; किन्तु, गुलाम देश की राष्ट्रीयता एक क्रान्तिकारी शक्ति होती है। इस क्रान्तिकारी शक्ति से दूर रह कर समाजवाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इमारी कांग्रेस इसी क्रान्तिकारी शक्ति का संगठित रूप है, इसिंडिए यह क्रान्तिकारी संस्था है और इस क्रान्तिकारी संस्था से सम्पर्क रख कर ही भारतीय समाजवाद जनता के निकट तुरत से-तुरत पहुँच सकता है! समाज-वाद के साथ राष्ट्रीयता के इस गठबन्धन को कम्युनिस्टों द्वारा इस तरह तिर-ष्कृत किया जा चका था कि जहाँ बिहार के साथियों ने पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस की मेम्बरी को ही काफी समन्ता था, वहाँ जयप्रकाश ने पार्टी के नाम के साथ ही कांग्रेस को जोड़ देना अति आवश्यक समन्ता । हमारो यह नई पार्टी सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी नहीं हो, बल्कि कांग्रे स-सोशलिस्ट-पार्टी हो, जिसमें कांग्रेस का महत्त्व हमेशा हमारे सामने रह सके: यह उनका निर्णय था और इस निर्णय का औचित्य पार्टी का बारह वर्षों का इतिहास दे रहा है । यद्यपि इस नाम को लेकर स्टालिन के भारतीय एजेन्टों ने बहुत बावेला मचाया-हिटलर के नेशनल सोश्लिज्म से इसकी तुलना करने की घृष्टता की; किन्तु पीछे तो वे खुद इस पार्टी में शामिल हुए और अन्ततः बहुत शैतानियाँ करने के कारण निकाले गये।

हिन्दोस्तान में जितने लोग भी समाजवादी विचार रखते हों, उन्हें दावत दो जाय कि इस पार्टी में शामिल हों और यो भारत में एक विशाल समाजवादी पार्टी कायम की जाय; कांग्रेस की विधानवादी प्रवृत्ति को रोकने और उसे दिन-दिन युद्धोन्मुख बनाने की चेष्टा की जाय; मजदूर-संस्थाओं की फूट को दूर कर एक ही जबदंस्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई जाय; किसानों का व्यापक संगठन किया जाय एवं विद्यार्थियों और नौजवानों, आदि को संगठित, अनुशासित और शिक्षित करने के प्रयत्न किये जायँ—आदि निर्णय पर पहुँच कर उस पार्टी के विधान आदि भी नासिक जेल में ही तैयार कर लिये गये।

## विद्यार-भूकम्प: अपनों से परिचय

यह नासिक जेल है। नासिक—यहीं कहीं पंचबटो है; यहीं कहीं किष्किन्या है। त्रेतायुग में यहीं कहीं बैठ कर राम ने अपने दक्षिणात्य साथियों — जिन्हें बानर कहा गया है — के साथ एक योजना तैयार की थी कि किस तरह राक्षसों को पराजित किया जाय. लंका को जीता जाय, सीता को वापस लाया जाय, रामराज्य की स्थापना की जाय ! आज फिर उत्तर का एक नौजवान यहाँ पहुँचा है और अपने दक्षिणात्य साथियों से घिरा बैठा है । यहाँ नर और बानर का भेदभाव नहीं है । सब मानव हैं, सब मानवता के प्रजारी हैं। सबके चेहरे पर ओज है, तेज हैं: सबके दिल में दर्द है, भाग है: सबके दिमाग में विचार हैं. योजनायें हैं। किसी एक की सीता नहीं, देश की आजादों की सीता हरी गई है, वह राक्षसपुरी में केंद्र है। यह राक्षसपुरी एक समन्दर पार नहीं, सात समन्दर पार है। इस राक्षसपुरी पर विजय प्राप्त करना है, सीता का उद्धार करना है। स्वयं बन्धन में रहकर भी ये नौजवान माता के बंधन काटने का आयोजन करने में लगे हैं। नरक में रखें जाने पर भी यह युनक-मंडलो 'पृथ्वो पर स्वर्ग' बसाने को योजना बनाने में लीन है। रह-रह कर लजाट पर चिन्ता-रेखार्थे खिंच जाती हैं: भवों पर विकड़न आ जातो है: आँखें सनी-सनी-सी लगती हैं, चेहरे खोये-खोये-से माद्रम होते हैं । . . कि अचानक आँखें चमक उठती हैं, होंठ विहँस पढते हैं -- ओहो, समस्या का इल मिळ गया ! एक क्षण में ही ये फिर हँ सते-बोलते जिन्दा-दिल मानव बन जाते हैं।

नासिक, नासिक !—इस क्षण को, इस घड़ी को, इस दिन और रात को न भूलना ! इन्हों के चलते फिर एक बार भारत के नक्शे पर जगमगाते अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखाने जा रहा है !

# ६. बिहार-भूकम्प : अपनों से परिचय

१५ जनवरी, १९३४। दोपहर के बाद अचानक जमीन हिल ठठी; पहले एक साधारण-धा हिन्नकोरा; फिर धक्के-पर-भ्रक्षे ! बड़े-बड़े मकान ताश के घर की तरह गिर पड़े, भहरा पड़े। उनके मलवे के नीचे धन की राशि हो नहीं आ रही, उनके बासिन्दें भी आ पड़े! उफ, आदमी की वह मौत ! घरों में, सड़कों पर लाशें बिछी थीं, उन्हें कोई छूनेवाला नहीं था—कुत्ते उनके लहू चाट रहे, कौए उनकी आँखें निकाल रहे !

जमीन फूट कर पानी की धारा निकल आई । कुएँ बाल्र से भर गये, तालाब छिछले बन गये, नदी के कछार गायब हो गये ! खाने को अन्न नहीं, पोने को पानी नहीं ! सारा बिहार त्राहि-त्राहि कर रहा । मुँगेर की हालत सबसे बुरी—उसके बाद मुजफ्फरपुर की बदहाली ।

बिहार की इस विपत्ति की खबर जब देश को लगी, देशभर से—विदेशों से भी—सहायता का स्रोत बिहार की ओर उमड़ पड़ा। अब जरूरत यह थी कि इस सहायता को संगठित रूप में वितरित किया जाय, जहाँ जिस चीज की जरूरत है, वहाँ उसे वक्त पर पहुँचाया जाय। यह काम खास कर बिहारियों का था। पटना में एक सहायता-केन्द्र खोला गया। उसके आफिस में, नासिक जेल से रिहा होने के बाद, हम जयप्रकाश को एक मंत्री की हैसियत से काम करते देखते हैं।

जयप्रकाश अब तक प्रान्त के बाहर-बाहर ही काम करते रहे। प्रान्त के नौजवानों से उनका निकटतम सम्पर्क नहीं होने पाया था। इस अवसर पर उन्हें यह देखने का मौका मिला कि जिस पार्टी के निर्माण के लिए वह दृद्गप्रतिज्ञ हैं, उसके लिए मानवी उपादान उनके अपने प्रान्त में कहाँ तक उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध की एक कहानी बहत मजेदार है—

एक दिन जयप्रकाश सहायता-केन्द्र के आफिस में पहुँचे। आफिस का संगठन नहीं होने पाया था। ग्रुष्ठ से हो सब काम को सम्हाळना था। उसके लिए एक टाइपराइटर की जरूरत थी। शहर के सुप्रसिद्ध नागरिक श्री सिच्दानन्द सिन्हा ने टाइपराइटर देने का बचन दिया था। एक आदमी उनके घर पर मेजने की जरूरत थी। आफिस में आकर वह एक स्वयंसेवक को तलाश करते हैं। एक आदमी उनके सामने आता है। खादो की घुछ-घूसरित एक घोती उसकी कमर में और दूसरी उसके कंघे पर। बिल्कुळ, घोर देहाती शकळ-सरत।

"आप स्वयंसेवक हैं ?" "जी हाँ !"

### विहार-भूकम्प : अपनों से परिचय

"सिन्हा साहब का घर जानते हैं ?"
"सिन्हा साहब १ वही जो बालिस्टर हैं न ?"

"st !"

''तो क्या हक्म होता है ?"

"यह लीजिये, पैसे। एक टमटम कर लीजिये—सिन्हा साहब के घर जाइये, यह पुर्जा दीजियेगा और उनसे टाइपराइटर लेकर जल्द आजाइयेगा। टाइपराइटर समऋते हैं ?"

"वही न, जिससे कचहरी में दरखास्त छापी जाती है।" "हाँ, हाँ, वही।"

"तो उसके लाने के लिए पैसे की क्या जरूरत ? लाइये पुर्जा, लिये आता हूँ।"

जयप्रकाश पैसे देने की हठ करते रह जाते हैं; वह पुर्जा लेकर चल देता है और थोड़ी ही देर में कंघे पर की घोती को सिर पर लपेटे, उसपर टाइपराइटर रखे, वह उनके आफिस में घुसता है। आफिस में तबतक राजेन्द्र बाबू भी आ पहुँचे हैं। राजेन्द्र बाबू को देखते ही वह कुछ मेंपता है, फिर फट टाइपराइटर रख चल देता है!

"इन्हें टाइपराइटर लाने को किसने कहा ?" राजेन्द्र बाबू पूछते हैं। "क्यों ? मैंने ही तो !" जयप्रकाश कहते हैं।

"आप इन्हें जानते हैं 2"

"जी नहीं !"

"तभी ! यह श्यामनन्दन बाबू हैं, इस जिले की कांग्रेस किमटी के सेकेटरी !"
जयप्रकाश चिकत-विस्मित ! उन्हें यह भी माल्यम होता है कि श्यामनन्दनजी पटना युनिवर्सिटी के शेजुयेट हैं, घर के काफी सम्पन्न व्यक्ति हैं !
वह माफी माँगने को श्यामनन्दनजी की तलाश करते हैं; किन्तु तबतक
श्यामनन्दन तो कहीं दूसरे ऐसे ही काम में अपने को खो चुके होंगे !

हाँ, यदि हिन्दोस्तान में समाजवाद कायम करना है, तो ऐसे ही नौज-वान चाहिए जो अपने को जनता में बिल्कुल खपा सके, जिसमें विद्या-बुद्धि का मोह न हो, जो सेवा में नीच-ऊँच का भेद न रखे, जो हर समय हर काम

#### जयप्रकाश

करने को मुस्तैद हो ! स्थामनन्दन के रूप में जयप्रकाश ने बिहार के नौज-वानों को देखा—धुनो, कर्मठ, विनयो, बिलपंथी नौजवानों के झुण्ड-के-झुण्ड को देखा, जो बिहार के हर गाँव, हर गली में फैले हुए हैं। और, मानों उसी दिन तय कर लिया, वह अपने कार्य का मुख्यक्षेत्र बिहार को ही बनायँगे।

सहायता पहुँचाने की प्रारंभिक अवस्था थी, फलतः अव्यवस्था की कमी नहीं। फिर, हम बिहारी काम तो हद से ज्यादा करते हैं, किन्तु उसे दफ्तरी व्यवस्था का रूप देने की, जैसे, आवरयकता ही नहीं अनुभव करते। इसलिए, जयप्रकाश को प्रारम्भ में आफिस चलाने में बड़ी कठिनाई हुई। किन्तु, धीरे-धीरे काम का सिलसिला बँधता गया, केन्द्रीय आफिस सुचिर रूप से चलने लगा, मुफिसल के कामों में भी व्यवस्था आ गई। तब, जय-प्रकाश का ध्यान अपने प्रान्त के अन्य राजनीतिक कार्यों की ओर आहर होने लगा।

एक ओर बाहर से भूकम्प-पीहितों को सहायता पहुँचाई जा रही की दूसरी ओर जमींदारों को ओर से उनपर सिक्तियाँ हो रही थीं। किसानों को खेतों से बाद्ध हटाने के लिए, घर बनाने के लिए, खाने-पीने के लिए जो रुपयें सहायता के रूप में मिलते, उन्हें जमींदारों के अमले या तो हइप जाते या बाकी-मालगुजारी में उचक लेते। बहुत जगह अपने बगीचों से लक्क हो और बांस काट कर घर बनाने से भी उन्हें रोका जाता। बाबू (अब सर) चन्द्रेक्वर प्रसाद नारायण सिंह और महाराजाधिराज दरभंगा की जमींदारियों से भी ऐसी शिकायतें आ रही थीं। बिहार के किसान-नेता और कार्यकर्जा सहायता के अलावा इस ओर भी ध्यान देते। जयप्रकाश का ध्यान भी बिहार के किसानों की समस्याओं की ओर आकृष्ट होने लगा।

इन पंक्तियों के लेखक ने १९३३ में जेल से निकलते ही जमींदारी प्रथा हटाने का नारा बिहार के किसानों में प्रचलित किया था। इस नारे का किसानों ने बढ़े उत्साह से स्वागत किया और इसे अपनाया था। किन्तु जय-प्रकाश को उस समय कितना आश्चर्य माल्यम हुआ, जब उन्होंने देखा कि प्रांतीय किसान-कौंसिल में जब इस सम्बन्ध का प्रस्ताव मैंने पेश किया, तो स्वामी सहजानन्दनो सरस्वती ने उसका विरोध किया और जब वह बहुमत से पास



जयप्रकाश: श्रमेरिका के खेतों में



### विहार-भूकम्प : अपनों से परिचय

हों गया तो उन्होंने सभापित के पद से इस्तीफा तक देने की धमकी दी। खैर, जयप्रकाश ने ही बीच-बिचाव कर उस प्रस्ताव को वापस कराया; किन्तु, हवा का क्या रुख है, वह उन्हों माछम होने से बाकी नहीं रहा।

अब जयप्रकाश बिहार सोशिलस्ट पार्टी में भी शामिल हो गये और अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संगठन के लिए बिहार के साथियों से मिलकर प्रयस्त करने लगे। उनकी योजना को बिहार के साथियों ने बहुत ही पसंद किया—यथार्थ में वह योजना तो बिहार सोशिलस्ट पार्टी के ही देशव्यापी रूप की योजना थी—फिर, वह क्यों नहीं पसंद की जाती? उसी समय यह खबर लगी कि अखिल भारतीय कांग्रेंस कमीटी की बैठक पटना में बुलाई जा रही है, जिसमें महारमाजी सत्यागह वापस लेने का प्रस्ताव पैश करेंगे और विधानवादियों की ओर से असेम्बली और कांसिलों में जाने का प्रस्ताव पैश किया जायगा। इस अवसर को उपयुक्त समम्ह कर बिहार सोशिलस्ट पार्टी ने पटना में देश नर के समाजवादियों की एक कान्फ्रेंस बुलाने का तय किया।

समाजवादियों की यह अखिल भारतीय कान्प्रेंस हो कांग्रेंस सोशिलस्ट पार्टी की जननी सिद्ध हुई ।

## चौथा ऋष्याय : कांग्रे स सोशलिस्ट पार्टी

# १. पार्टी का जन्म, लच्य और कार्यक्रम

१८ मई, १९३४। भुकम्प-पीहित बिहार की राजधानी पटना में आज अजीव चहल-पहल है। एक ओर देश के बहे-बड़े नेता पधार रहे हैं और उनकी अगवानी और मेहमानदारी के लिए जमीन-आसमान एक किया जा रहा है। दूसरी ओर देश के कोने-कोने से नौजवान कार्यकर्ताओं के ठट्ट-के-ठट्ट पहुँच रहे और जल्द-जल्द नहाने-खाने से फुर्सत पाश्चर अन्जुमन-इस्लामिया-हौल की ओर दौड़े जा रहे हैं, जहाँ आज हिन्दोस्तान में पहली बार समाजवादियों का एक बृहद् सम्मेलन किया जा रहा है। इनके चेहरे नये हैं, इनके दिमागों में विचार नये हैं, इनके हृदय में भावनायें नई हैं, इनकी नाड़ियों का खून नया है और एक नई दुनिया के सपने इनकी आंखों में घूम रहे हैं।

इस सम्मेलन का सभापितत्व आचार्य नरेन्द्रदेवजी ने किया था। काक्षो-विद्यापीठ के प्रिंसल के रूप में आचार्यजी ने बहुत ही ख्याति प्राप्त कर रखीं थी; किन्तु, इस सम्मेलन के सभापित के रूप में देश ने पहली बार उनके राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान की ऊँचाई का अन्दाजा पाया। वेल बिगान, हाफ डन—यदि यह कहावत सही है, तो आचार्यज़ो को सभापित बनाकर की जैसे सम्मेलन ने अपनी सफलता की आधी गारण्टी कर ली थी।

# षार्टी का जन्म, लद्द्य और कार्यक्रम

सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थित का निरीक्षण करते हुए फासिज्म की बढ़ती हुई ताकत और उसके खतरे की ओर इंगित किया, निकट भविष्य में ही एक युद्ध की अनिवार्यता की भविष्यवाणी करते हुए उस युद्ध में अँगरेजी साम्राज्य की मदद नहीं करने की स्वना दी, रूस के समाजवादी नवनिर्माण का अभिनन्दन किया, कांग्रेस में विधानवादी प्रवृत्ति की वृद्धि पर चिन्ता प्रकट की, सीधे मोर्चे की लड़ाई को ही स्वतंत्रता-प्राप्ति का एकमात्र रास्ता बताया और उस लड़ाई में विजयी होने के लिए किसान-मजदूरों के संगठन की आव-र्यकता बताई। अन्त में सम्मेलन ने हिन्दोस्तान में एक समाजवादी पार्टी के संगठन की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए इसके लिए एक अस्थायी समिति बनाई जिसका प्रधान मंत्री जयप्रकाश को चुना गया।

प्रधान मंत्री होने के बाद जयप्रकाश ने समूचे देश का एक बार दौरा किया और सभी प्रमुख प्रान्तों में पार्टी की शाखार्य कायम की । पार्टी का पहला बाजाप्ता सम्मेलन बम्बई में (दिसम्बर १९३४) हुआ, जिसका सभापितत्व श्री सम्पूर्णानन्दजी ने किया। पार्टी का दूसरा सम्मेलन मेरठ में (जनवरी १९३६) श्री कमलादेवी (चट्टोपाध्याय) के सभापितत्व में हुआ, तीसरा फैज-पुर में (दिसम्बर १९३६) श्री जयप्रकाश नारायण के सभापितत्व में और चौथा छाहौर में (अप्रील १९३८) श्री मिनू मसानी के सभापितत्व में । पार्टी के प्रधान मंत्रित्व का भार हमेशा ही जयप्रकाश के कंघों पर ही रखा गया और वही उसकी नीतिरीति के प्रधान संचालक रहे।

मेरठ में जो थीसिस कबूल की गई थी, उसमें पार्टी के जन्म के बारे में इस तरह का उत्लेख है---

"कांग्रेस समाजवादी पार्टी पिछले दोनों राष्ट्रीय युद्धों के अनुभवों का नतीजा है। अन्तिम सलाग्रह आन्दोलन के बाद उसको ऐसे कांग्रेसजनों ने जन्म दिया, जिनको यह निश्वास हो गया था कि राष्ट्रीय आन्दोलन को नई दिशा में ले चलने की जरूरत है और उसके लक्ष्य को पुनः निश्चित करने तथा उसके तरीकों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहला कदम नहीं लोग बढ़ा सकते थे जो हमारे वर्तमान समाज में काम करने-वालो शक्तियों के स्वरूप को सिद्धान्ततः सक्कते थे। यह स्वभावतः वहीं

कांग्रेसजन थे जिनपर मार्क्स द्वारा प्रवर्तित समाजवाद का प्रभाव पढ़ चुका था और जो उसे स्वीकार कर चुके थे। इसिजए यह स्वाभाविक था कि इस परिस्थिति में जिस संस्था का जन्म हुआ, वह 'समाजवादी' कहलाये। 'समाजवादी' के पहले लगा हुआ 'कांग्रेस' शब्द इस संस्था और राष्ट्रीय आन्दोलन के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अविच्छेद्य सम्बन्ध को प्रकट करता है।"

पार्टी के लक्ष्य के बारे में जयप्रकाश के ही शब्दों में सुनिये-

"कांग्रेस सोशिकस्ट पार्टी का रुक्ष्य उसके विधान में इस तरह किखा हुआ है—'पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति जिसका मानी अँगरेजी साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद है और देश में समाजवादी समाज की स्थापना।'

"यह बिल्कुल सोधी और सरल बात है। पार्टी के दो उद्देश हैं—पहला उद्देश्य कांग्रेस का ही उद्देश्य है, सिवा इसके कि पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ अँगरेजी साम्राज्य से अलग हो जाना है।

"पार्टी का दूसरा उद्देश्य बताता है कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक जीवन का निर्माण समाजवादी आधार पर होना चाहिये।

''क्यों १

"गहराई में जाने पर प्रक्त अन्ततः मूल्यों और अन्तिम उद्देश्यों का रह जाता है, जिनके निक्चय कर छेने के बाद और सारी बार्ते तार्किक पारिणाम मात्र बन जाती हैं।

"यदि हमारा अन्तिम उद्देश जनता को राजनीतिक और आर्थिक दासता से मुक्त करना है, उसे सम्पन्न और मुखी बनाना है, उसे शोषण के शिकंजों से छुटकारा दिलाना है, उसे विकाश का अवाध अवसर देना है, तब समाजवाद को लक्ष्य बनाना ही है और सब किसी को उसके नजदोक आना ही है। फिर, यदि हमारा उद्देश समाज को उन शक्तियों पर काबू करना है जो परस्पर संघर्ष करती और गड़बड़ी पैदा करती रहती हैं और उन्हें इस तरह से संचालित करना है कि उनसे समाज का अधिक-से-अधिक कत्याण हो, तथा यदि हम मानवी बुद्धि की सभी चेतन प्रेरणाओं को समाज के सम्मिलित हित और विभव की ओर प्रेरित करना चाहते हैं, तब भी हमारे छिए समाजवाद के निकद पहुँचना अनिवार्यतः आवश्यक हो जाता है।

### पार्टी का जन्म, लच्य श्रीर कायकम

"यदि इमारे यही उद्देश्य हैं, तो इसपर बहस के लिए कोई गुंजायश नहीं कि हिन्दोस्तान में भी समाजवाद की स्थापना होकर रहेगी। क्योंकि आखिर हिन्दोस्तान में भी गरीबी है, नहीं, एक तरफ भुखमरी है और दूसरी ओर दौलत और मीज है! हिन्दोस्तान में भी शोषण है, यहाँ भी उत्पादन के सभी साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में है। संक्षेप में वर्तमान समाज के मूळ रोग यानी आर्थिक और सामाजिक विषमता और उसके कारण हिन्दोस्तान में भी मौजूद हैं, यहाँ भी एक मुट्टी छोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूस और दूह रहे हैं!

"और, ऐसा सिर्फ अँगरेजी राज के चलते नहीं हो रहा है। अँगरेजी राज के नहीं रहने पर भी ऐसा होता रहेगा। विदेशी राज्य के खत्म होते ही हिन्दोस्तान की गरीबी का सवाल आय-से-आय हल नहीं होगा और न बन्द होगा जनता का यह भीषण शोषण—यानी, हमारे उन उद्देशों की पूर्ति नहीं हो सकेगो, जिनकी चर्चा हमने शुरू में की है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी परम आवश्यक है।

"हम समाजवादियों के सामने आर्थिक स्वतंत्रता का मानी एक शब्द में है — 'समाजवाद' 1 समाजवाद के बिना आर्थिक स्वतंत्रता घोखे की टट्टी साबित होगी, झठी कल्पना सिद्ध होगी।

"कांत्रेस का वर्तमान कार्यक्रम इन उद्देशों की पूर्ति की दृष्टि से बहुत ही कम है। इस कार्यक्रम से जनता की हालत में थोड़ा सुधार हो जाय, किन्तु यह न तो उसे शोषण से मुक्ति दिलायगा और न उनके हाथ में शासन-सूत्र देगा। यह कार्यक्रम समाज के आधिक संगठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कहाँ तक ला सकेगा, उल्टे यह उस संगठन को और भी मजबूत बनानेवाला है। इसके अनुसार इस देश में पूँ जीपति, जमींदार और राजे-महाराजे भी रहेंगे और मजदूर, किसान और प्रजा भी ! सिवा मूल उद्योगों के उत्पादन के सभी साधनों को यह व्यक्तियों के हाथ में रखना चाहता है। यों गरीबों और मच्यवगीय लोगों के शोषण के आधार पर बने वर्तमान आर्थिक संगठन को यह सुरक्षा प्रदान करता है। आर्थिक स्वतंत्रता का यह अर्थ कदापि नहीं है। यदि कांग्रेस अपने को जनता की आर्थिक स्वतंत्रता का हामी बताती है, तो उसे साफ करना चाहिये कि इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या है ?

#### जयप्रकाश

"इस कार्यक्रम के बदले हम जो कार्यक्रम रखते हैं, उसे कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार न हो, यह बात अलग है; किन्तु आज जो बार-बार यह दुहराया जाता है कि समाजवाद सिर्फ काल्पनिक वस्तु है, यह भारतीय वाता-वरण के अनुकूल नहीं, हिन्दोस्तान के समाजवादी सिर्फ सिद्धान्त की लकीर पीट रहे हैं, वे मार्क्स नामक जर्मन यहूदी की किताबों को तोतारटंत करते फिरते हैं आदि, यह बात नहीं, बात के जवाब में बतंगड़ है!

"हम यह नहीं कहते कि कांग्रेस को समाजवाद का पूरा कार्यक्रम स्वीकार कर लेना चाहिये। किन्तु, इस यह जरूर कहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस को कम-से-कम एक वैसा आर्थिक कार्यक्रम तैयार और स्वीकार कर ही लेना चाहिये, जिसे काम में लाने पर जनता को आर्थिक शोषणों से मुक्ति मिल जाय और सारी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता उसके हाथों में आ सके।

"कांग्रस सोशालिस्ट पार्टी एक ऐसा ही कार्यक्रम देश के सामने रख रही है।

"पार्टी का वह कार्यक्रम क्या है ? मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त स्वराज-सरकार को और क्या-क्या करने हैं जिनसे जनता को पूरी आर्थिक आजादो प्राप्त हो और वह शोषण, अन्याय, दुःख, दरिद्रता और अज्ञान से मुक्ति पा जाय।

"उस कार्यक्रम को अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने विधान में यो रखा है—

- (१) उत्पादक जनता के हाथों में समस्त राजसत्ता देना ।
- (२) देश के आर्थिक जीवन के विकाश की योजना और नियंत्रण राज्य के द्वारा होना ।
- (३) मूल और प्रधान उद्योगों (जैसे कोहा, कई, जूट, रेल, जहाज, खान, बगान आदि) के अतिरिक्त बेंकों, बीमा और जनोपयोगी धंबों का समाजीकरण, इस दृष्टि से कि उत्पादन, वितरण और विनियम के सभी साधनों का क्रमशः समाजीकरण हो जाय, यानी इनका अधिकार समाज के द्वायों में आ जाय।
  - (४) विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार।

## पार्टी का जन्म, लद्द्य और कायक्रम

- (५) आर्थिक जीवन के जिन भागों का समाजीकरण नहीं हुआ है, उनके उरपादन, वितरण और महाजनी के लिए सहयोग-समितियों का संगठन ।
- (६) राजाओं, जमीदारों और सभी शोषक वर्गों को विना किसी सुआवजा के हटा देना।
  - (७) जमीन का किसानों के दरम्यान फिर से बँडवारा ।
- (८) राज्य द्वारा सहयोगमूलक और सामृहिक खेती के लिए प्रोत्साहन और अभ्युन्नति के प्रयत्न।
  - (९) किसानों और मजदरों पर जितना भी दर्ज हो उसको हटाना ।
- (१०) राज्य द्वारा हर व्यक्ति को काम देने या उसके निर्वाह किये जाने के अधिकार की रवीकृति ।
- (११) 'हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक मिलेगा और हर एक से उसकी योग्यता के मुताबिक काम लिया जायगा'—अन्ततः इसी आधार पर जीवनोपयोगी पदायों का वितरण और उत्पादन होना ।
  - (१२) पेशे के आधार पर हर एक बालित को मताधिकार ।
- (१३) राज्य द्वारा न किसी मजहब या धर्म का समर्थन और न मजहबीं के दरम्यान भेदभाव करना और न जाति या सम्प्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का भेद करना।
- (१४) राज्य द्वारा स्त्री-पुरुष के दरम्यान किसी तरह का भेद नहीं करना।
- \* (१५) जिसको हिन्दोस्तान का सार्वजनिक ऋण कहा जाता है, उसे रह करना।

"हमारे कार्यक्रम की ये पन्द्रह धारायें हैं। देखने में ये भारी-भरकम छगतो हैं, बहुत ही सएत और बढ़ी-चढ़ी माछम होती हैं और इनमें विदेशीपने की बूबास भी आछम होती हैं। लेकिन यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। ये काफी सीधीसादी हैं, तर्कसंगत हैं और काम में लाई जाने योग्य हैं। और विदेशीपण की बूबास !—तो विधान-परिषद्, असेंबली और कोंसिल, मिलों के धुएँ और रेलों को चीख क्या इन चीजों में कम विदेशी कुला है ?

#### जयप्रकाश

"हमारे कार्यक्रम की इन धाराओं का सीधासादा अर्थ यह है कि हम व्यक्तिगत घन के उस भूत को दफन कर देना चाहते हैं, जिसके चलते ही हमारा घर अशांति और गंदगी का अखाड़ा बन गया है। और उस भूत के दफन करने के बाद हम चाहते हैं कि इस घर को अच्छो तरह चलाने के लिए एक सुन्दर आर्थिक योजना बना लें और उसे काम में लाने के लिए सब मिलजुल कर पिल पड़ें!"—(Why Socialism? से)

इस लक्ष्य और कार्यक्रम को इससे अच्छे राज्यों में दिया नहीं जा सकता। उस लक्ष्य और कार्यक्रम तक पहुँचने के लिए पार्टी ने इस तरह काम करना तय किया—

- (१) काँग्रेस के अन्दर इस दृष्टि से काम करना कि उसे एक सच्चा साम्राज्यविरोधी मोर्चा बनाया जा सके।
- (२) किसानसभाओं और मजदूरसंघों का संगठन करना और जहाँ कहीं ऐसे संघ कायम हों, उनमें इस उद्देय से शरीक होना कि किसानों और मजदूरों की रोजमरें की आर्थिक और राजनीतिक लड़ाइयों को तीव करने और उनमें हिस्सा लेने और जनता के वर्गसंघर्ष को मजबूत करके स्वाधीनता एवं समाजवाद की प्राप्ति के लिए एक मजबूत जन-आन्दोलन तैयार करने की सूरत पैदा हो।
- (३) युवकसंघ, महिलासंघ, स्वयंसेवकसंघ वगैरह में हिस्सा लेना और उनका संगठन करना जिससे वे पार्टी के कार्यक्रम के समर्थक बनाये जा सकें।
- (४) सभी साम्राज्यवादी युद्धों का सिक्क्य विरोध और इस प्रकार के या दूसरे संकटों का राष्ट्रीय संप्राम को मजबूत बनाने के लिए उपयोग करना।
- (५) अँगरेजी सरकार के साथ किसी भी मंजिल पर विधान-सम्बन्धी समस्या पर लमकौता करने में शरीक होने से इन्कार कर देना ।
- ६) राज्यशक्ति पर अधिकार हो जाने पर भारतीय राज्य के विधान को नियमित रूप से तैयार करने की गरज से मजदूरों, किसानों और दूसरे शोषित वर्गों के प्रतिनिधियों की स्थानीय समितियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक विधान-परिषद बुळाना ा—(कांग्रेस सोशिळास्ट पार्टी के विधान से)

अपने लक्ष्य और कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपने जन्य के बाद

### कांग्रे सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोर्चा

के इन बारह वर्षों में कांत्रेस समाजवादी पार्टी ने क्या किया, अगले पृष्टीं में उसकी संक्षिप्त चर्चा की जायगी। संक्षेप में यही कहना है कि इस पार्टी के जन्म के बाद ही भारत में समाजवाद ने एक जोवित-जागृत आन्दोलन का रूप धारण किया, देश के कोने-कोने के फोपड़े-फोपड़े तक में समाजवाद की चर्चा ग्रुष्ठ हुई; पढ़े-लिखे दिमागपेशा लोगों भें ही नहीं, फिसानों और मज-दूरों में भी समाजवाद के लिए आकर्षण एवं अनुराग पैदा हुआ और आज यह स्थिति आ गई है कि हिन्दोस्तान में समाजवाद की स्थापना एक सपना न रह कर निकट भविष्य का ठोस सत्य समफा जाने छगा है। इस स्थिति तक देश और समाजवाद को पहुँचाने में जयप्रकाश को अच्छे-से-अच्छे साथी मिले--श्रीमती कमलादेवी (चट्टीपाध्याय), स्वर्गीया श्री सत्यवतीदेवी (दिल्ली), श्री पूर्णिमा बनर्जी (प्रयाग), श्री मालती चौधरी (कटक), सर्वश्री आचार्य नरेंद्र-देव, यूसुफ मेहरअली, अच्युत पटवर्धन, मिनू मसानी, सेठ दामोदर स्वरूप, मोहनलाल गौतम, फरीदुलहक अन्सारी, मुंशी अहमददीन, डा॰ राममनोहर लोहिया, शिवनाथ बनर्जी, आहि के अतिरिक्त बिहार के लगभग एक दर्जन ऐसे उचकोटि के कार्यकर्ता उन्हें मिले, जो किसो भी आंदोलन के लिए आधार-स्तम्भ साबित हो सकते थे: किंत जिन्होंने अपना अस्तित्व तक जयप्रकाश में विलीन कर दिया है। अगस्त-क्रांति के बाद श्रीमती अरुणा आसफअली और देश के कोने-कोने में क्रांति की धूनी रमानेवाले कर्मठ क्रांतिकारियों का एक नया गिरोह भी उनसे आ मिला है, और आज जयप्रकाश का दल हिन्दोस्तान में सबसे अधिक सम्पन्न, संगठित और कर्मशोल कान्तिकारी दल है, इसमें तो शक ही नहीं।

### २. कांग्रेस : साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोर्चा !

कांप्रेस सोशिलस्ट पार्टी के नाम के साथ ही कांप्रेस नत्थी है, इस्रलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि कांप्रेस के स्वरूप को तादिवक दृष्टि से समक्त लिया जाय।

पार्टी ने यह शुरू से ही माना कि साम्राज्यशाही के खिलाफ में खड़े हुए संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे का नाम हो कांग्रेस है। इस मोर्चे का पनास वर्ष का पिछला इतिहास है। यह मोर्चा धोरे-धोरे तैयार हुआ है। इसमें वे सभी वर्ग शामिल हैं, जिनकी स्थित, विकाश या प्रसार में साम्राज्यशाही बाधक रही है। भारतीय पूँजीवाद को भी अपने विकाश में यह साम्राज्यशाही विच्न रूप में दिखाई पहती है, बाधा माल्रम होती है, इसलिए हिन्दो-स्तान के पूँजीपित भी कांग्रेस में आते और उसे सहायता पहुँचाते हैं। किन्तु, सिर्फ इसी कारण यह पूँजीवादी संस्था नहीं है। इसके दूसरे छोर में सर्वहारा मजदूरों की पाँत है, जिनको स्थित भी इस साम्राज्यशाही के चलते नारकीय बनी हुई है। मजदूरों का कत्याण भी यही चाहता है कि यह साम्राज्यशाही नष्ट हो। इन दो परस्पर विरोधी वर्गों के बीच कांग्रेस में निम्न मध्यमवर्ग और किसानों को बड़ी जमात है, जो यथार्थतः कांग्रेस की रीढ़ हैं। कुछ छिटफुट जमींदार, कुछ बड़े - बड़े दिमागपेशा छोग भी इस मोर्चे में शामिल हो जाया करते हैं, क्योंकि गुलामी शब्द ही बहुत घिनौना है और अपने देश को आजाद देखने की इन्छा सबके इदय में होती है।

इस पाम्राज्य-विरोधी मोर्चे को तोइना या कमजोर करना किसी समाज-वादी पार्टी का काम नहीं हो सकता—क्योंकि देश में समाजवाद कायम करने के लिए सबसे पहली शर्त है, देश को आजाद करना। आजाद भारत हो समाजवादी भारत हो सकता है। इसलिए हर समाजवादी का यह कर्त्तव्य है कि इस मोर्चे को तोइने के बजाय इसे ज्यादा-से-ज्यादा मजबूत बनाये। इसके अन्दर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करे, जिससे इस मोर्चे की मजबूती पर जरा भी धक्का लगे।

किन्तु पार्टी ने यह भी माना कि यह मोर्चा उतना मजबूत नहीं, जिससे यह साम्राज्यशाही का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सके। अतः उसने अपना यह भी कर्त्तव्य समम्बा कि इसे और भी पुख्ता बनाया जाय, इसमें उन सभी बगों को ज्यादा-से-ज्यादा तायदाद में लाने की कोशिश की जाय, जो सबसे लड़ाकू और दढ़प्रतिज्ञ हैं। किन्तु, इसकी सोमा भी उसने समम्बी। वह सीमा क्या है, कांप्रेस के अन्दर पार्टी के काम का क्या सिलसिला हो, इसे जयप्रकाश के ही शब्दों में सुनिये—

### कांग्रे सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोर्चा

"कांग्रेस एक सची और मजबूत साम्राज्यविरोधी मोर्चा बने, इसीकी ध्यान में रख कर हमें उसके अन्दर काम करना है। हम कांग्रेस को निखा- लिस समाजवादी संस्था बनाना नहीं चाहते—जो ऐसा सोचते हैं, वह गलती करते हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम और नीति को इस कदर बदल दें कि वह जनता का सचा प्रतिनिधित्व कर सके और उसे विदेशी सत्ता और देशी शोषण से मुक्ति दिला सके।

"कुछ लोग हमारे इस विचार का मबौल उड़ाते हैं। वे समफते हैं कि कांग्रेस तो पूँजीवादो संस्था है और उसकी नीति को हम उपर्युक्त ढंग से बदल नहीं सकते। किन्तु, हम ऐसे लोगों से सहमत नहीं। आज कांग्रेस में उचवर्गीय लोगों के स्वार्थों का बोलबाला है और उसके नेता उसमें ऐसे कार्य-क्रम को नहीं शामिल करना चाहते जो जनता को पूरी आर्थिक मुक्ति दिलाये। लेकिन, तो भो, कांग्रेस में ऐसे लोगों की एक बड़ी तायदाद है जो ऐसे कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत करेंगे। इसके लिए शर्त सिर्फ यह है कि पुराने नेताओं को छत्रछाया में आज तक काम करते आनेवाले इन लोगों को हम यह विश्वास दिला सकें कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शक्ति को विभाजित करके राष्ट्रीय युद्ध को कमजोर बनानेवाला नहीं है। यदि हम इन्हें सम-फाना चाहते हैं, इन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं (और बना इन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं (और बिना इन्हें अपने साथ काना कोर विद्यतापूर्ण 'थोसिस' लिखने से काम नहीं चलेगा। बिक हमें कार्यक्रम में यह दिखाना होगा कि हमारा कार्यक्रम ज्यादा प्रभावशालों है, ज्यादा प्रेरणाशील है।"

पार्टी के मेरठ अधिवेशन ने जो 'थीसिस' मंजूर की थी, उसमें लिखा है---

"अपने उद्देश्य को सामने रखते हुए पार्टी को कांग्रेस के मंच पर केवल साम्राज्यितियों इख अख्तियार करना चाहिये। कांग्रेस के सामने पूरे समाजवादों कार्यक्रम को रखने की गलती नहीं करनी चाहिये। ऐसा साम्राज्य-विरोधी कार्यक्रम निकालना चाहिये कि मजदूरों, किसानों और निम्न मध्यम-वर्ग की जहरतों के अनुकुल हो।

#### जयप्रकाश

"चूँ कि पार्टी का यह लक्ष्य है कि साम्राज्य-विरोधो लोगों गर उसकी विचारधारा का प्रभाव पढ़े, इसलिए हमारे लिए बहुत समम्मदारी से काम लेने की जरूरत है। हमें किसी भी हालत में लोगों को अपनी सहिष्णुता या बेसनी से नाराज नहीं कर देना चाहिये। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की तार्किक आलोचना करना और उसकी गलतियाँ दिखलाना सुनासिब है, परन्तु उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिये। कांग्रेस के चुनावों में हमको कमीटियों और पदों पर कब्जा करने की उत्सुकता न दिखानी चाहिये और न इस मतलब से ऐसे लोगों का साथ देना चाहिये, जो राजनीतिक दृष्टि से खाज्य हैं।"

कांग्रेस के इस खरूप और उसके अन्दर कार्य करने की यह सीमा स्वीकार कर पार्टी ने बारह वर्षों तक जो कुछ किया है, उसका वर्णन ही एक पूरे पोथे का रूप धारण कर सकता है। यहाँ बहुत संक्षेप में ही उसका उल्लेख किया जा सकता है।

कांग्रेस के अन्दर पार्टी के कामों को चार हिस्सों में बाँटा जा सकता है—(१) वैधानिकता के खिलाफ जेहाद बारी रखना, (२) जनता की आर्थिक समस्याओं के निराकरण की ओर कांग्रेस का ध्यान दिलाना, (३) कांग्रेस के संगठन की ब्रुटियों को दूर कराने की चेष्ठा करना और (४) कांग्रेस को हमेशा युद्धोन्मुख बनाये रखना।

जिस समय पार्टी का जन्म हुआ, १९३०-३२ का सत्याप्रह-आन्दोलन आखिरी दम तोड़ रहा था। जिस दिन पार्टी का जन्म दिया गया, उसके दूसरे ही दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की बैठक पटना में हुई, जिसमें असेम्बलियों और कौंसिलों में प्रतिनिधि मेजने का प्रस्ताव रखा गया। पार्टी ने इसकी जबर्दस्त मुखालफत की। किन्तु, जब प्रस्ताव पास हो गया, तो उसने अपने सदस्यों को केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में खड़े होने से मना कर दिया और इस आज्ञा को नहीं मानने के कारण प्रोफेसर रंगा को भी पार्टी से अलग कर देने में वह नहीं हिचको। उसके बाद प्रान्तीय असेम्बलियों का चुनाव आया।

यह चुनाव नये विधान के अनुसार हो रहा था, जिसको तोड़ने का निर्णय कांत्रेस कर चुकी थी। इसलिए पार्टी ने अपने सदस्यों को प्रचार की

## कांग्रे स: साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोर्ची!

दृष्टि से उस चुनाव में खड़े होने की इजाजत दी और कांग्रेस की इन चुनावी के जीतने में पूरी मदद पहँचाई । इन चुनावों में कांप्रेस को शानदार विजय मिली। किन्तु इस विजय के बाद ही मंत्रिमंडल बनाने की ओर कांग्रेस के कुछ कर्णधारों का झुकाव दीख पहने लगा। पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मंत्रित नहीं खोकार किया जाय, इसके छिए जबर्दस्त आन्दोलन ग्रुह किया गया और यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि अधिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की दिल्ली की बैठक में मंत्रिमंडल कायम करने के खिलाफ जितनी बढ़ी तायदाद में बोट मिले, उसका श्रेय पार्टी को ही है। किन्द्र, बहु-मत से यह तय हो गया कि मंत्रिमंडल कायम किया जाय । मंत्रिमंडल कायम हो जाने के बाद भी जब राजनीतिक बन्दो जेलों में सड़ते रहे, तो जयप्रकाश ने यह सप्रसिद्ध नारा दिया—"Release or resign" राजबन्दियों को छोड़ो, या इस्तोफा दो । इस नारे का ऐसा असर हुआ कि युक्तप्रान्त और बिहार के मंत्रिमंडलों को इस प्रश्न पर इस्तीफा तक देना पड़ा। इस इस्तीफे से साम्राज्यशाही घबरा उठी और सभी राजवंदियों को छोड़ दिया गया। फिर जब १९३९ में द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ, पार्टी ने मंत्रिमंडलों के इस्तीफे पर जोर दिया और अन्ततः वही होकर रहा ! महायुद्ध की समाप्ति के बाद जेल से निकलते ही जयप्रकाश ने फिर वैधानिकता के खिलाफ आवाज उठाई है और अपने लोगों को विधान-परिषद में जाने से रोका। यही नहीं, जब इन्टरिस गवर्नमेंट केन्द्र में बनाई गई, तब पार्टी ने उसके पक्ष में अपने वीट देने से इन्कार कर दिया ।

कांग्रेस ने अपने कराँची-प्रस्ताव के द्वारा जनता के आर्थिक प्रश्नों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मुख्यतः पार्टी के प्रयत्न से उसने फैजपुर का किसान-सम्बन्धी कार्यक्रम स्त्रीकार किया, जो प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव में कांग्रेस की विजय का सबसे प्रभावशाली अस्त्र सिद्ध हुआ। जब इस विजय के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने, तो पार्टी ने यह उचित समका कि वह मंत्रिमंडलों का ध्यान किसानों और मजदूरों की समस्या की ओर पूर्णतः आकृष्ट करे। इसके लिए सर्वप्रथम उसने असेम्बली के सामने किसानों के बड़े-बड़े प्रदर्शन कराये, फिर जगह-जगह किसान-सम्मेलन

करा कर प्रांतीय मंत्रिमंडलों पर जोर देना ग्रह किया कि फैजपुर के कार्यक्रम को काम में लाया जाय। कई प्रान्तों में तो इस बारे में पूरी सफ-लता मिली—किसानों की जमीन और कर्ज के सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे कानूत बन गये। किन्त कई प्रान्तों में किसानां की आज्ञा पूरी नहीं, उन्हें दमन तक का शिकार होना पड़ा। मजदरों ने भी अपनी माँगें पैका करना शुक किया और पार्टी के योग्य नेतृत्व के कारण प्रायः हर मोचे पर मजदूरों की विजय हुई। मजदूरों को स्थित की जाँच के लिए मंत्रिमंडलों द्वारा कई प्रान्तों में कमोटियाँ बनाई गईं और उनकी रिपोटें और सिफारिशें मजदूर-आन्दोलन की प्रगति में सहायक बिद्ध हुईं। जब, अगस्त १९४२ में 'भारत छोड़ो' का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया, तो उसमें यहाँ तक स्वीकार कर लिया गया कि भारत की जो खतंत्र सरकार होगी, वह "खेतों और कारखानों में काम करने वाले श्रमजीवियों'' की सरकार होगी। ने, जेल से निकलने के बाद, घोषणा की है कि हिन्दोस्तान के स्वराज्य का मानी है 'किसान-मजदूर-प्रजा-राज्य'। गांधीजी की यह घोषणा कांग्रेस सोश-लिस्ट पार्टी के भादशों और प्रयत्नों की विजय की घोषणा है। यद्यपि अभी किसानों और मजदूरों के लिए दिल्लो दूर ही है।

कांत्रेस के संगठन की कमजोरियों की और पार्टी का ध्यान शुरू से ही रहा। जयप्रकारा ने इस सम्बन्ध में १९३५ में ही कहा था—

"कांग्रेस का विकाश एक दूसरी ओर करना है। यह उसके संगठन और विधान से सम्बन्ध रखता है। आजकल कांग्रेस का संगठन व्यक्तिगत सदस्यता के आधार पर होता है, जो बड़ा ही असन्तोषप्रद है। इसके चलते कांग्रेस एक बनावटो संस्था-मात्र बन जाती है। वह जनता की संस्था न होकर एक सुट्ठो सदस्यों को संस्था-मात्र बनी रहती है। हमें इसके संगठन को इस तरह बदलना है कि वह जनता की सीधी प्रतिनिधि-संस्था बन जाय। मेरे विचार से इसके लिए आवर्यक है कि कांग्रेस में सामृहिक प्रतिनिधित्व का सिलसिला जारी किया जाय। वगों और समृहों की संस्थाओं से चुने गये व्यक्तियों से ही कांग्रेस की प्रारम्भिक कमीटियों का संगठन किया जाय। वे किसानों, खेतिहरों, व्यापारियों और दूसरे पेशों के प्रतिनिधिय की हैसियत

# कांत्रे सः साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोर्चा !

रखनेवाले सदस्यों से ही संगठित की जायँ। इस योजना का ब्योरा बनाना कठिन माना जा सकता है; किन्तु, इसका सिद्धान्त बहुत ही सरल और, मेरे विचार से, न्याययुक्त और उचित है।"

किन्तु खेद है, बहुत प्रयत्नों के बाद भी आजतक कांग्रेस इस सिद्धान्त को नहीं मान सकी। पार्टी ने मुसलमानों में काम करने के लिए भी एक योजना कांग्रेस के सामने रखी, सिद्धान्ततः उसे स्वीकार भी किया गया, किन्तु उसे कार्य रूप में परिणत करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आज मुसलमान कांग्रेस से दूर होते चले जा रहे हैं।

जिस समय पार्टी का बाजाप्ता पहला सम्मेलन बम्बई में हो रहा था, उसी समय बम्बई-कांग्रेस में गाँधीजी ने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के उद्देश में प्रयुक्त 'उचित और शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सस्स और शिंह्या' को रख दिया जाय। पार्टी ने इसकी जबर्दस्त मुखालफत की, जिससे अन्ततः गाँधीजी का वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। पार्टी यह मानती रही है, कि जन-आन्दोलन का प्रारम्भ और विकाश शान्तिमय तरीकों से ही होता आया है। यूरोप में भी इड़तालें बन्दूक और बम से नहीं ग्रुष्ट होतीं! किन्तु, जनसंघर्ष का एक अवसर ऐसा आता है, जब शान्ति की दुहाई उसकी पराजय का प्रतीक बन जाती है। जिस समय पार्टी ने ऐसा कहना ग्रुष्ट किया था, जोरों से इल्ला ग्रुष्ट किया गया था। किन्तु, पिछले महायुद्ध के दरम्यान कांग्रेस खुद गाँधीजी की अहिंसा से इटती गई और जयप्रकाश को अगस्त-कान्ति के अवसर पर यह कहना पड़ा—

"सबसे पहले हम यह जान हैं कि गाँधोजी की अहिंसा और कांग्रेस की अहिंसा में फर्क है। गाँधोजो किसी भी दशा में अहिंसा से छिंगने वाले नहीं हैं। उनके लिए अहिंसा एक धर्म है, एक जीवन-सिद्धान्त है। किन्तु, कांग्रेस के लिए ऐसी बात नहीं है। इस लड़ाई के दरम्यान कांग्रेस ने कहा है कि यदि भारत स्वतंत्र हो जाय या यहाँ राष्ट्रीय सरकार कायम हा जाय, तो वह आक्रमण का सामना हथियारों से करने को तैयार है। यदि हम जर्मनों और जापानियों से हथियार लेकर लड़ सकते हैं, तो फिर अँगरेजों से हम सकास्र मुकावला क्यों नहीं कर सकते हैं...

#### जयप्रकाश

"मैं मानता हूँ कि यदि बड़े पैमाने पर अहिंसा का प्रयोग किया जा सके, तो हिंसा अनावरयक हो जा सकती है; छेकिन जब तक ऐसी अहिंसा नहीं पाई जातो, मैं कायरता को शास्त्रोय आवरण में छुप कर कान्ति के रास्ते में रुक:वट डालते देखना बर्दास्त नहीं कर सकता।"

यों तो विधानवादी प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा हो कांग्रेस को यहा-न्मुख करने में शुमार की जा सकती है, किन्तु पार्टी ने लड़ाई की प्रकार देने में भी कभी कोर-कसर नहीं की। एक ओर वह काँग्रेस के नेताओं का ध्यान बार-बार 'सोधी चोट' की लड़ाई की ओर खोंचती रही, तो दूसरी ओ। जनता से उस लड़ाई की तैयारियों के लिए अपील भी करती रही। किन्त सिर्फ प्रकार देने से ही उसे कभी सन्तोष नहीं हुआ--जब-जब मौके आये, उसके नेताओं ने व्यक्तिगत उदाहरणों द्वारा इस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन किया। १९३७ में जब सारा देश मंत्रिमंडल बनने न बनने की उधेडबुन में फँसा हुआ था, जयप्रकाश ने नये विधान के जारी किये जाने के विरोध में किये गये प्रदर्शन पर रुकावट डाले जाने पर पटना में खुलेआम कानून तोडा और सजा ली। इस मौके पर पार्टी के कितने अन्य सदस्यों ने भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में प्रदर्शन पर लगाये गये प्रतिबंधों को तोड कर सीधी चोट की लड़ाई का आदर्श देश के सामने रखा। पटना में जयप्रकाश का दर्जनों साथियों के साथ गिरफ्तार होना और फिर तीन-तीन महीने की सजा पाना—इस घटना से देश में ही नहीं, इंगलैंड में भी सनसनी फैल गई और वहाँ जयप्रकाश की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किये गये। यों ही जब दितीय महायुद्ध शुरू हुआ, पार्टी ने उस युद्ध के खिलाफ शुरू से ही जेहाद जारी किया, जिससे पार्टी के प्रायः सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। १९४० में व्यक्तिगत सरगायह शुरू करने के सिलसिले में बोलते हुए महात्माजी ने कहा था -- "जब तक जयप्रकाश और लोहिया ऐसे लोग जेलें में सह रहे हैं, मैं चैन से किस तरह बैठा रह सकता हूँ।" फिर पार्टी को इसका गर्व है कि १९४२ की अगस्त-क्रान्ति की यज्ञाग्नि के लिए समिधा एकत्र करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है और उसे अन्त तक प्रचलित रखन का श्रेय तो उसके नेतरव को ही है।

## किसानों श्रीर मजदूरों का संगठन

पार्टी का यह विश्वास है कि कांग्रेस के अन्दर उसने जो कुछ किया है, उससे साम्राज्यविरोधों मोचें के रूप में उसमें मजबूतो आई है—उसमें नई शक्तियों का समावेश हुआ, उसका विस्तार हुआ, वह अधिक संगठित और सुसजित हुई। पार्टी के इस रोल को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया है—यद्यपि उसके कुछ नेता अपनी संकीर्ण दृष्टि के कारण पार्टी को गालियाँ देने से भी नहीं चूक सके हैं। कांग्रेस के अन्दर पार्टी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए पार्टी के जन्म के साल भर के अन्दर-अन्दर, उसके तीन सदस्यों को कांग्रेस की कार्य-समिति में लिया गया, जिनमें एक जयप्रकाश भी थे। जयप्रकाश ने तीन महीने के बाद हो इस्तीफा दे दिया, किन्तु बाकी दो सदस्य आचार्य नरेन्द्रदेव और श्री अच्युत पटवर्धन कार्य-समिति के सदस्य बने रहे। कई मौके ऐसे आये, जब पार्टी के सदस्यों को कार्य-समिति में रहने से इन्कार भी करना पढ़ा। किन्तु इसका मतलब कांग्रेस से असह योग नहीं था। आज फिर जयप्रकाश उसको कार्यसिमिति के सम्माननीय सदस्यों में से हैं।

# ३. किसानों और मजद्रों का संगठन

"साम्राज्यविरोधी शक्तियों का विकाश सिर्फ सिद्धान्तों के प्रचार से नहीं हो सकता। उसके साथ ही हम जनता में काम भी करें। क्योंकि साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन सिर्फ सिद्धान्तवादियों का जमघट नहीं रहेगा, बिटक उसमें किसानों, मजदूरों और गरीब मध्यवगीय लोगों का बोलबाला होना चाहिये। इन वर्गों में काम करना, इनकी राजनीतिक चेतना को जाम्रत करना, इनके आधिक संघवों का संगठन करना—यही हमारा मुख्य और मौलिक कार्य है।"
——क्यम्रकाश, बंगाल पार्टी-सम्मेलन का भाषण।

हम पहले देखें, जिस समय पार्टी का जन्म हुआ, हिन्दोस्तान के किसान-आन्दोलन की क्या दशा थी ?

जब से देश में राजनीतिक जागृति का श्रोगणेश हुआ, किसानों की दरिद्रता और अक्कान की ओर देशमक्तों का ध्यान जाने लगा। भाषणों में, पुस्तकों में उनकी दक्षा पर आंस् निराये जाते—हायतीबा की बाती। किन्तु, किसानों

के किसी प्रश्न को लेकर एक आन्दोलन खड़ा करना और उस आन्दोलन को सीधी चोट की लड़ाई तक पहुँचा देना—इस काम का प्रारम्भ महात्मा गांधी के द्वारा ही चम्पारण और खेड़ा में हुआ। चम्पारण के नीलहों के अत्याचार से किसानों का उद्धार करके गांधीजी ने अपने सत्याप्रह-अस्त्र का वह चमत्कार दिखलाया, कि देश भर में उनकी और उनके इस नये अस्त्र की धूम मच गई। सदियों से सताये, सोये, बेहोश पड़े किसानों ने भी एक नवजीवन का अनुभव किया—वे सुगनुगाने लगे, आँखें मलने लगे, उठ खड़ा होने की तैयारियाँ करने लगे। १९२१ के असहयोग-आन्दोलन ने उनकी राजनीतिक चेतना को और भी जाप्रत किया। यद्यपि असहयोग आंदोलन में सभी साम्राज्यविरोधी वर्ग के लोग सम्मिलित थे, किन्तु किसानों की ओर ही इसका रुख था। बारदोली में करकन्दी करने की घोषणा करके गांधीजी ने देशभर के किसानों को मानों निमंत्रण दिया था—यह लड़ाई अन्ततः तुम्हारी है, आओ, इस महान यश्न में अपने सर्वस्त्र की आहुति दो!

चौरीचौरा-कांड ने बारदोली की योजना को गर्भ में ही मार इंग्ला। गांधीजी जेळ गये और वहाँ से लौटे, तो उनके सामने राजनीति के ऐसे पेचोदे सवाल खड़े थे कि वह अब विशुद्ध किसान-आन्दोलन का संचालन कर नहीं सकते थे।

किन्तु, किसानों में जो जागृति आई थी, उसका संगठनात्मक रूप किसीन न-किसी सरत में लोगों-की आँखों के सामने आना अनिवार्य था। खास कर बिहार और युक्तप्रान्त में हम किसानसभाओं का नाम सुनने लगते हैं। किसानों के सवालों को लेकर भिज्ञभिक्ष प्रान्तों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्नभिन्न रूप में किसान-आन्दोलन चलाया जाने लगा। किन्तु, इन आन्दो-कर्नों के सत्रधारों में कोई ऐसा नहीं था, जो इन्हें एक सूत्र में गूँथ कर अखिल भारतीय रूप देता। उनमें से कुछ तो बिल्कुल अवसरवादी थे, किसानों के मोलेपन से उन्होंने लाभ उठाया, उन्हें शोखे दिवे।

जब पंडित मोतीलाल नेहंक की स्वराज्यपाटी प्रान्तों में मजबूत हुई, तो किसानों के कानूनों के संशोधन के प्रश्न को लेकर फिर एक बार किसानों में कागृति देखी गई। किन्तु, देश की राजनीतिक प्रगति की धारा में स्वराज्यपार्टी भी विलीन हुई और यह आन्दोलन भी। हाँ, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों ने एक शानदार लड़ाई लड़ कर और जीत कर देश के किसानों को बहुत ही अनुप्राणित किया। बारदोली-विजय के बाद सरदार पटेल का दौरा बिहार में हुआ था और उन्होंने जमींदारों के खिलाफ वे बातें कही थीं, जिन्हों कोई किसानसभावादी भी उन दिनों कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था।

१९३२ के सत्याप्रह की विफलता के बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता जेलें से नये आदर्श को लेकर निकले थे, उन्होंने देश के कई कोनों में किसान-आन्दोलन का श्रीगणेश कर दिया था। पार्टी के जन्म के समय बिहार, युक्तप्रान्त, आन्ध्र, पंजाब और गुजरात में किसान-आन्दोलन का फिर से श्रीगणेश हो चुका था। पार्टी का सबसे पहला काम यह हुआ कि वह भिन्न-भिन्न प्रान्तों में चलने वाले किसान-आन्दोलनों को एक अखिल भारतीय सत्र में गूँथे और इसके लिए उसने अपने मेरठ-अधिवेशन में एक कमीटी बनाई, जिसके सदस्यों में जयप्रकाश भी थे। उस कमीटो क ही प्रयत्न से अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन हुआ। इस सभा में वे सभी सम्मिलत हुए, जो किसानों के हितेच्छ थे, उनके अन्दर काम करते और उनकी लड़ाइयों में शामिल होते थे। पार्टी ने उनपर कभी यह बंधन नहीं रखा कि वे पार्टी के सदस्य हो जायँ: उल्टे पार्टी ने यह सुनासिव समका कि पार्टी से अलग रहने वाले किसानसेवकों को पूरी प्रमुखता दी जाय, जिसमें किसानसभा एक पार्टी की चींज नहीं समन्ती जाकर किसान-मात्र की प्रतिनिधि संस्था मानो जाय । अपनी निष्पक्षता पर जोर देने के कारण पार्टी ने ऐसे सज्जनों को भी प्रमुखता दे दो, जिन्होंने पीछे चलकर किसानों और किसानसभा को गमराह करने के लिए कुछ उठा नहीं रखा।

अबतक किसानसभा किसानों को कुछ तारकालिक माँगों के आधार पर चलती थी। पार्टी ने उसे सैद्धान्तिक आधार दिया। जमींदारी, ताळुकेदारी आदि की प्रथाओं का उच्छेद और किसानों के कर्ज की मंसूखी उसकी प्रमुख माँग रखी गई। हिन्होस्तान के कोने-कोने से 'जमींदारी प्रथा नाश हो' के नारे उठने लगे और यह नारा ऐसा जबर्दस्त होता गया कि जमींदारी के उच्छेद के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों को ओर से कानून बनने जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त बकाया लगान रह किया जाय, मालगुजारी आधी कर दी जाय, जिस किसान के पास जीविका के योग्य पूरी जमीन न हो, उसे मालगुजारी नहीं देनी पड़े, किसानों से बेगार या अबवाब छेने पर जमींदारों को दंड दिया जाय, मालगुजारी या कर्ज की वस्त्री में किसानों के घर, खलिहान, खेती के साधन एवं किसान-परिवार की परवरिश के छायक जमीन की नीक:मी नहीं हो और किसानों को सहयोगी एवं पंचायती खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाय—किसानों के जीवन के अस्तित्व से सम्बन्ध रखनेवालो ये बातें भी किसानों की माँग में रखी गईं। इन माँगों ने किसान-आन्दोलन को ऊँची सतह पर लाकर खड़ा कर दिया!

अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे शानदार सम्मेलन गया में हुआ जिसकी सदारत आचार्य नरेन्द्रदेवजो ने की थी। इस सम्मेलन में एक लाख किसान शामिल हुए थे और उसका रूपरंग कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों—सा हो मालूम पड़ता था। इस सम्मेलन से किसानों के हिते—च्छुओं को यह विश्वास हो गया था कि अब किसानों के भाग्य खुलने ही बाले हैं—आगामी क्रान्ति में संगठित किसानों का वह शानदार हिस्सा होगा कि किसान-मजदूर-राज कायम होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

किसान-आन्दोलन का मूललीत प्रारम्भ से ही बिहार रहा है। जब जयप्रकाश ने बिहार में रहना शुरू किया, वह किसान-आन्दोलन में पूरी दिलचस्पी छेने क्ष्मी और बिहपुर में हुए प्रान्तीय किसान सम्मेलन का समा-पतित्व भी किया। कांग्रेस-मंत्रिमंडल के जमाने में जब प्रान्त भर में बकाइत-सत्याग्रह की धूम मची, जयप्रकाश उसकी प्रमुख संचालक-हाक्ति थे। रेवड़ा का बकाइत-आन्दोलन उनके ही योग्य नेतृत्व के कारण हिन्दोस्तान भर में ख्याति प्राप्त कर सका था।

किन्तु, ज्यों ही महायुद्ध ग्रुष्ठ हुआ, किसानों के दुर्भाग्य से, किसानसभा के उन प्रमुख लोगों ते किसान-क्रान्ति के पथ में रोड़े ढालने ग्रुष्ठ किये, जिन्हें पार्टी ने किसानसभा के सूत्रधारों में स्थान दे रखा था। पहले रामगढ़-कांग्रेस के अक्सर पर किसानसभा का उपयोग कांग्रेस के खिलाफ करने की चेष्ठा की गई इस गलत नारे पर कि कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती, किसानो, भाजादी की कड़ाई छेड़ो! और जब कांग्रेस ने उपपुत्त समय चानकर लड़ाई के लिए देश का आह्वान किया, तो फिर किसानों से कहा जाने लगा कि इस लड़ाई में तुम क्यों शामिल हो— इस के लिए कम्बल मेजो, और बस दुम्हारा कर्त्तव्य समाप्त! राष्ट्र के उस संकटकाल में किसानसभा की ऐसी छीछ।लेदर हुई कि उसके स्मरण से आज भी हर किसानसेवक का सिर शर्म से नीचे सुक जाता है।

जयप्रकाश उन दिनों देवली-जेल में थे। किसानसभा की यह दुर्गति उन्हें सक रही थी। किन्तु वे क्या कर सकते थे? संयाग ही कहिये, उन दिनों भी देश में उनके कुछ विश्वस्त साथी बाहर थे। उन्होंने किसानसभा की इस इटती और इबती नैया का पतबार अपने हाथों में लिया और श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह के सभापितत्व में अखिल भारतीय किसानसभा का पुनर्सगठन किया। फिर देश के किसानों के कंठ से गूँजने लगा—'साम्राज्यवादी यह लड़ाई, इम न देंगे एक पाई, एक भाई'! जो लोग इस विश्वयुद्ध को अब 'जनता का युद्ध' कहते थे, उन्होंने जब बिहटा (पटना) में किसान सभा के नाम पर डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने का आयोजन किया, इस पुनर्सगठित अखिल भारतीय किसान सभा का शानदार सम्मेलन बेदौल (मुजफरपुर) में किया गया, जिसके मनोनीत सभापित आचार्य नरेन्द्रदेव थे और जिसमें सेठ हामोदर स्वरूप, डा० लोहिया, श्री मेहरअली आदि पार्टी के प्रमुख नेता सम्मिलत हुए। इस सम्मेलन ने भारतीय किसानों में फिर से कानितकारी भावना फूँक दी और १९४२ की अगस्त-कान्ति में किसानों का जो पूरा सहयोग मिल सका, उसका श्रेय इस सम्मेलन को ही है।

मजदूरों के संगठन की हालत किसानों से कुछ भिन्न ही थी। जिस समय पार्टी का जन्म हुआ, उस समय हिन्दोस्तान में तीन अखिल भारतीय मजदूर संस्थार्थे थीं, जो अलग-अलग अपनी खिनड़ी पकाती और एक-दूसरे को अपना दुश्मन समक्ततो थीं। इन तीन संस्थाओं के आपसी विम्रह के कारण मजदूरों का संगठन मजनूत क्या हो पाता—बहुत-सी ऐसी जगहें थीं, जहाँ के मजदूर असंगठित पढ़े थे, उनकी ओर कोई देखनेवाला तक नहीं था। इसलिए पार्टी ने मजदूरों में अपने काम को दो हिस्सों में बाँटा—(१) इन तीनों मजदूर संस्थाओं को मिलाकर एक ही अखिल भारतीय मजदूर संघ को स्थापना करना और (२) जहाँ कहीं भी असंगठित मजदूर हों, उन्हें तुरत संगठित करने का प्रयत्न करना।

१९१९ में महिया (बिहार) में स्वर्गीय लाला लाजपत राय के सभापतित्व में मजदूरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और उसीमें अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन काँग्रेस का जन्म दिया गया था। किन्तु यह ट्रेंड-यूनियन कांत्रेस अभी छः-सात साल का बचा ही था, कि उसके अंगों का विच्छेद ग्रुक हुआ । यहाँ को लिबरल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी इस कुकमें के लिए जिम्मेदार थी और आज भी जब हम ट्रेड यूनियन कांग्रेस में लिबरलों और कम्युनिस्टों का गठबंधन देखते हैं, तो क्या हमें कुछ आश्चर्य होता है ? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक नागपुर में (१९२७) पं॰ जवाहरकाल के समापितत्व में हो रहो थी, तो उसमें यह सवाल उठा कि साइमन-कमीशन के साथ मजद्रों की स्थित की जांच के लिए आने वाली ह्विटले-कमीशन के साथ ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहयोग करे या नहीं ? साइमन-कमीशन का बायकाट देशभर के हर तबके के लोग कर रहे थे। मजदूर भला उससे सहयोग कैसे कर सकते थे ? किन्तु, लिबरलों ने जिद की और जब उनकी बात नहीं नली, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन कांग्रेस से इटकर 'लेबर-फेडरेशन' के नाम से अपना अलग मजदूर-संगठन छुड़ किया। यों ही जब मास्को से आदेश आया कि 'बुरजुआ' लोगों के साथ मजदूर-संगठन करना 'पाप' है, तो कम्युनिस्ट भी ट्रेड यूनियन कांग्रेस से इट गये और उन्होंने 'रेड ट्रेड युनियन' के नाम पर काम करना शुरू किया।

इस परिस्थिति में पार्टी ने जो रुख लिया, वह जयप्रकाश के ही शब्दों में सुनिये—

"पार्टी को मजदूरों को एकता पर दृढ़ विश्वास था और उसके लिए वह गुरू से ही काम करने लगी। जब तक यह एकता पूरी तरह कायम नहीं हो जाती, तब तक उसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ ही काम करने का तय किया। पार्टी के अन्दर जो मजदूर-यूनियन बननेवाले

### किसानों और मजदूरों का संगठन

थे, उनका सम्बन्ध ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही कराने का उसने निश्चय किया। मजदूरों की तीन संस्थाओं में ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही चुनकर पार्टी ने अपनी बुद्धिमानी का ही परिचय दिया, क्योंकि बाकी दो संस्थार्थे उसीसे फूटी थीं और अन्ततः उन्हें उसी में मिलना था।"

जयप्रकाश ने इस सम्बन्ध में पहले कम्युनिस्टों से बातें शुरू की और थोड़े ही दिनों में उन्हें सफलता मिली। इधर मास्को में कोमिन्टर्न की जो बैठक हुई, उसने भी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को अपने 'छाछ भगवे' को इटाने की सलाह दो। 'रेड ट्रेड यूनियन' दफन कर दी गई और उसके अन्दर के मजदूर संघों ने अपने को ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद जयप्रकाश ने लिबरलों से बातें ग्रुरू की और सासकर मजदूर नेता गिरि, कलप्पा और एन॰ एम॰ जोशी के सहयोग के कारण लेबर-फेडरेशन भी ट्रेड यूनियन कांग्रेस में आ मिला। पार्टी का प्रमाव ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कितना बढ़ गया था, इसका सबूत यह है कि अब जी सभी पार्टियों के शामिल होजाने के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, उसके चभापति लगातार छः सालौं तक पार्टी के सदस्य ही चुने जाते रहे। किन्तु, जब दितीय साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हुआ और पार्टी के सदस्य जेलों में ट्रेंस दिये गये, कम्युनिस्टों को अपनी चाल चलने की बारी आई। उन्होंने लिबरलों से मिलकर ट्रेंड यूनियन कांग्रेस पर कब्जा किया, अगस्त कान्ति के अवसर पर मजदूरों को उससे अलग रखने की कोशिश की और आज भी उसका दुरुक्योग करने में वे नहीं चूक रहे हैं। किन्तु, बकरे की मां कब तक खैर मनायगी ? जिस तरह देश की राजनीति में उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, मजदूर-आन्दोलन से भी उन्हें तरत विदाई मिलने वाली है।

जयप्रकाश और उनकी पार्टी ने सिर्फ एकता पर ही ध्यान नहीं दिया, बिल्क मजदूरों में नियमित रूप से काम करने वाले मजदूर-सेवकों का एक बढ़ा गिरोह भी तैयार किया जिसने बम्बई, युक्तप्रान्त, पंजाब, बंगाल और बिहार में मजदूरों की अनन्य सेवायें की हैं। मजदूर-संगठन को हृष्टि से बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ था। किन्तु, पार्टी के बलते आज बिहार में कोई भी ऐसा मजदूर-सेंग नहीं है, जहाँ मजदूरों के जबईसल संगठन नहीं

हों। बिहार में मजद्र-आन्दोलन की नींब डालने के लिए पार्टी को । संघर्ष करने पड़े। लगभग आये दर्जन स्थानों में हड़तालों के दरम्या बड़ी तायदाद में पार्टी के सदस्य जेलों में मेजे गये और अन्ततः पार्टी सदस्य ने तो अपनी जान भी कुर्जीन कर दी। यह जमशेदपुर में जमरोद्पुर का लोहे का कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। के मजदूरों की ओर जयप्रकाश और पार्टी का ध्यान हमेशा रहा है। की तार-कम्पनी के मजदूरों ने जब हड़ताल की, बिहार की पार्टी पूरे मजदूरों की सहायता करने लगी। जयप्रकाश वहाँ स्वयं गये और देखरेख में हड़ताल का संचालन करने लगे। उसी समय जब। पिकेटिंग कर रहे थे, कम्पनी के एक ब्राइवर ने अपनी गाड़ी सरदार ह सिंह पर चढ़ा दी, जो पार्टी के बड़े ही बहादुर सदस्य थे। हजारासिंह मृत्यु वहीं हो गई। सरदार हजारासिंह की इस शहादत ने हड़ता महत्त्व और बढ़ा दिया। अयप्रकाश ने नहीं डेरा डाल दिया और यह ३ पढ़ता था कि हड़ताल में विजय होकर रहेगी, तार-कम्पनी के मालिकों ने समकौता कर लेने के लिए सम्बाद भेजे ; किन्तु बीच में कुछ ऐसी घटन गई कि समम्मौता हो न सका। जयप्रकाश के दिल पर इसका बदा स हुआ, उन्होंने जमशेदपुर की मजदूर-समस्याओं की ओर ध्यान देना व पहला काम बना लिया और अन्ततः वहीं के एक भाषण पर गिरफ्तार गये और नौ महीने के लिए (१९४०) जेल में डाल दिये गये !

पार्टी ने मजदूरों की तात्कालिक माँगों में—(१) संघ बनाने, इह करने और घरना देने की स्वतंत्रता; (२) मजदूरों के रखनेवालों के मजदूर-संघों को लाजिमी मानना; ।(३) इफ्ते में सिर्फ ४० घंटे का व (४) मजदूरों इतनी, जिसमें मजदूर-परिवार सानन्द निर्वाह कर सके; (भजदूरों के लिए अच्छे मकान; (६) बेकारी, बीमारी आकस्मिक घटना, बुद वगैरह के लिए बीमा; (७) साल में एक महीने की सवैतनिक खुट्टी, इर अतिरिक्त औरतों को प्रसुतिकाल में दो महोने की सवैतनिक खुट्टी; (८) सम् काम के लिए समान मजदूरी; (९) माँग करने पर मजदूरों की हफ्ता अद्यावनी आदि बातें रखी थीं। इन आधिक माँगों साथ पार्टी राखनीरि

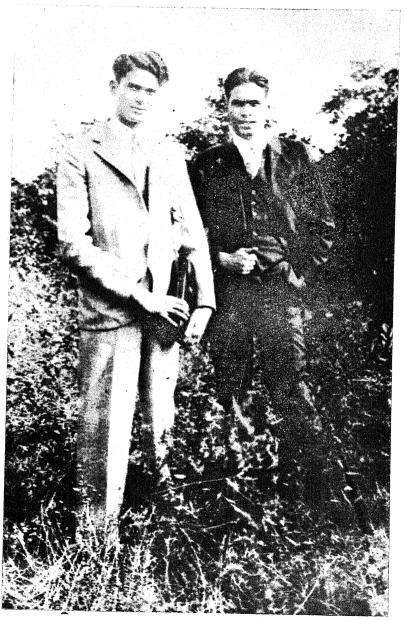

जयप्रकाश: श्रमेरिका में श्रपने श्रन्तरंग मित्र श्री भोला पन्त के साथ

### विद्यार्थियों, नौजवानों और स्त्रियों में

उद्देश्यों की ओर मजदूरों का ध्यान हमेशा खींचती रही और भारतीय क्रान्ति में योग्य हिस्सा छेकर शीघ-से-शीघ हिन्दोस्तान में किसान-मजदूर-राज कायम करने के लिए मजदूरों का आह्वान करती रही। पार्टी के इसी आह्वान का फल था कि कम्युनिस्टों और लिबरलों द्वारा बहकाये जाने पर भी हिन्दो-स्तान के मजदूरों ने १९४२ की क्रान्ति में, बहुत-सी जगहों पर, शानदार हिस्सा लिया।

# ४. विद्यार्थियों, नौजवानों और स्त्रियों में

किसानों और मजदूरों के अतिरिक्त साम्रराज्य-विरोधी शक्तियों के और भी कई समूह हैं, जिनमें कार्य करना पार्टी ने प्रारम्भ से ही आवश्यक समझा। पार्टी के कार्य के ब्योरे की तीसरी मद में लिखा है—"युवक संघ, महिला संघ, स्वयंसेवक संघ वगरह में हिस्सा लेना और उनका संगठन करना जिससे कि वे पार्टी के कार्यक्रम के समर्थक बन जायँ।"

सन् तीस के पहले के कुछ वर्षों में देश भर में युवक-आन्दोलन की धूम मनी थी। इस युवक-आन्दोलन का आरम्भ बम्बई से हुआ था और श्री युसुफ मेहरअली उसके प्रमुख प्रवर्तकों में से थे। पीछे पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने इस युवक-आन्दोलन को आशोर्वाद देकर उसकी उन्नति में प्रगति ला दी। फिर सरदार भगत सिंह के मुकदमें के सिलसिले में नौजवान भारत सभा को चर्चा इतनी बार आई कि देश भर के नौजवान अपने-अपने हल्कों में युवकसंघों को स्थापना में पिल-से पहे। देश का शायद हो कोई हिस्सा हो, जहाँ उन दिनों युवकों की सभा या संघ नहीं हो।

भारत का यह युवक-आन्दोलन संसारव्यापी युवक-आन्दोलन की लहर का एक अंग था। चीन और इस के युवकों ने अपने देश के उद्धार और नविमाण में जो हिस्सा किया था, उससे संसार भर के युवक अनुप्राणित हुए थे। उन दिनों संसार के प्रयः हर जागृत देश में युवक-आन्दोलन किसी-न-किसी इप में चल रहा था। पीछे जब एक अन्तर्राष्ट्रीय युवक-सम्मेलन अमेरिका में बुलाया गया, तो भारतीय युवकों के प्रतिनिधि इप में श्री यूसुफ मेहरअबी उसमें सम्मिक्त हुए थे।

#### जयप्रकाश

किन्तु धीरे-धीरे युवक-आन्दोलन धीमा पहता गया। नौजवान दो स्वाभाविक हिस्सों में बँट गये। जो लोग कौलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, उन्होंने विद्यार्थी-आन्दोलन का आरम्भ किया और जो बाकी नौजवान थे, वे किसी-न-किसी पार्टी या संगठन में घुलमिल गये।

कांग्रेस सोशिलस्ट पार्टी ने नौजवानों के इन दोनों हिस्सों की ओर ध्यान दिया।

विद्यार्थी-आन्दोलन यों तो बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही शुरू हो चुका था। बिहार में जब डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी थे, उन्हीं के प्रयत्न से एक सुसंचालित विद्यार्थी-संघ काम करने लग गया था। उसके सभापति के मंच को महात्मा गांघी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, आचार्य प्रफुल्कचन्द्र राय ऐसे देश के गण्य-मान्य व्यक्ति सुशोभित कर चुके थे। किन्तु, यह विद्यार्थी-आन्दोलन प्रमुखतः सांस्कृतिक और सामाजिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान देता था और उसमें उसने अच्छी सफलता भी प्राप्त की थी। किन्तु १९२१ के असहयोग-आन्दोलन के बाद उसमें भी राजनीति का प्रवेश होना शुरू हुआ। पर, ज्यों ही युवक-आन्दोलन का जोर १९२५ के बाद शुरू हुआ, विद्यार्थी-आन्दोलन फोका पड़ता-पड़ता कुछ दिनों के लिए विलीन-सा हो गया।

१९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन के बाद विद्यार्थी-आन्दोलन ने फिर करवरें बदलना शुरू किया। जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल प्रान्तों में कायम हुए, विद्यार्थियों में अभूतपूर्व जागृति देखी गई। पार्टी ने इस नवोत्थित आन्दोलन को नेतृत्व देना शुरू किया। प्रायः जितने विद्यार्थी-सम्मेलन होते, सबका सभापतित्व पार्टी के सदस्य या पार्टी से सम्बद्ध सज्जन ही करते। उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित थे। उनमें से कुछ को पार्टी ने विद्यार्थी-आन्दोलन में प्रमुखता दी। उनहोंने इसका बहुत बुरा फायदा उठाया। जब द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हुआ, पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय संग्राम शुरू हो; किन्तु कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय युद्ध का प्रारम्भ करने में देर हो रही थी। अतः पहले तो इन कम्युनिस्टों ने उतावले विद्यार्थियों को यह कह कर बरगखाया

### विद्यार्थियों, नौजवानों और स्वियों में

कि काँग्रेस या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कुछ होने-जाने का नहीं; चलो, हम राष्ट्रीय संग्राम केहें। और, जब १९४२ में अगस्त-कान्ति शुरू हुई, तौ उसके पहले ही इनके द्वारा विद्यार्थियों को कहा जा चुका था कि रूस के शामिल होते ही यह साम्राज्यवादी युद्ध लोकयुद्ध हो गया, अतः अब तो हमें कान्ति से दूर हो रहना है, अंग्रे जो की मदद कर रूस को मदद पहुँचानी है। युद्ध के प्रारम्भ में ही पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो चुके थे, इससे भी इन्होंने खूब फायदा उठाया। किन्तु, कांग्रेस और पार्टी के अनुयायी विद्यार्थी-नेताओं में जो लोग बचे हुए थे, उन्होंने कम्युनिस्टों के इस जाल में फँसने से इनकार कर दिया। विद्यार्थी-आन्दोलन के दो दुकड़े हो गये—एक के नेता एम० एल० शाह थे, जो पार्टी के सदस्य थे और जिसमें हर विचार के राष्ट्रीयतावादी विद्यार्थी सम्मिल्ति थे और दूसरा दुकड़ा निखालिस कम्युनिस्टों का था। इतने ही में श्री यूसुफ मेहरअली जेल से बाहर आये और पटना में जो अखिल भारतीय छात्र-सम्मेलन १९४२ के प्रारम्भ में हुआ, उसका सभापतित्व कर फिर उन्होंने देश के विद्यार्थियों को सही राह बताई!

उसके बाद ही अगस्त-क्रांति हुई। अगस्त-क्रांन्ति के अवसर पर विद्यार्थियों ने जो हिस्सा लिया, वह भारतीय स्वतंत्रता-संप्राम में सुनहुळे अक्षरों से लिखा जायगा। जब जयप्रकाश हजारीबाग जेळ से निकळ आये और देश के भिन्न-भिन्न वर्गों और समूहों के नाम अपना युद्ध-आह्वान मेजा, तो उस समय उन्होंने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

"सबसे पहले, ओं मेरे नन्हे साथियो, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके उन शानदार कामों के लिए, जो इस आजादी की अजोमुस्सान लड़ाई में आपने कर दिखाये हैं। ...जेल की टंढी दीवारों के नीचे बैठकर जब मैं दिन-ब-दिन आपके बहादुराना कामों की चर्चायें मुनता छौर आपके बलदानों की कल्पना करता था, तब मेरा हृदय आनन्द और अभिमान से फूल उठता था।

"किन्तु दोस्तो, अभी न तो अपने पिछले कार्मों की ओर ध्यान देने का वक्त है, न पतवार रखकर सो जाने का।

"कौळेज खुळने जा रहे हैं और आप वहाँ जाने की सोच रहे होंगे। यदि मैं कहूँ कि यह समय पढ़ने या इम्तहान देने का नहीं है, तो आप कहेंगे, यह तो पुरानी बात है, मामूली दलील है। किन्तु, दोस्तो, क्या रूस और चौन के विश्वविद्यालयों या औक्सफोर्ड और हारवार्ड के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इस विचार को इसो तरह पुरानी दलील कहकर टाल सकते थे ?

"साधारण समयों में विद्यार्थियों का काम है कि वे पढ़ें-लिखें, जिसमें योग्य नागरिक बनकर देश की अधिकाधिक सेवा करें। किन्तु, राष्ट्र के जीवन में ऐसे बक्त भी आते हैं, जब व्यक्ति को अपने विकास की तिलांजिल समाज के जीवन और विकास की बेदी पर देनी होती है। क्या रूस और बीन के विद्यार्थी अपनो पढ़ाई पूरी करके मोर्चे पर गये हैं? क्या कैम्बिज और कोलम्बिया में भी विद्यार्थियों से कहा गया कि पहले पढ़ाई खत्म कर की, तब युद्धभूमि में जाना ?

"नहीं दोस्तो, नहीं ! इतिहास हमारे सामने एक वक्त ऐसा भी पेश करता है, जब ब्यक्ति को अपनी जान इसिलए देनी पहती है कि राष्ट्र जिन्दा रहे, सभ्यता बर्बाद न हो । आज का समय ऐसा ही है। हमें भी अपनी जाने कुर्बान करनी हैं, तकलीफें होलनी हैं, अपनेको धूल में मिला देना है, जिसमें हमारा राष्ट्र चिरंजीवो हो, हमारी सभ्यता फूले-फले। इसिलए देशद्रोहियों की बातों में मत फँसिये—खुली बगावत के पथ पर बढ़े चिलये !

"याद रखिये, संसार के नौजवान आज अपने देशों के लिए राशि-राशि हृदय-रक्त दे रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय दृष्टि से देखिए या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से, क्या ४० करोड़ व्यक्तियों की बंधनमुक्ति से भी बड़ा और बढ़िया काम कोई हो सकता है ? संसार के मानवों के पाँचवे हिस्से की आजादों के सिपाही होकर आप "आजादी, शान्ति और उन्नति" के अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की अगली पाँत में आ जायेंगे। संसार का भविष्य एशिया पर निर्भर है और एशिया की कुंजी हिन्दोस्तान हैं।"

अगस्त-क्रान्ति की शान्ति के बाद विद्यार्थियों ने अपनी संस्था का पुन-स्संगटन शुरू कर दिया और कम्युनिस्टों की संस्था से बिल्कुल अलग होकर "अखिल भारतीय छात्र-कांग्रे सं" के नाम से वे आजकल काम कर रहे हैं। इस छात्र-कांग्रे स का सभापति पार्टी का एक विद्यार्थी-सदस्य है।

विद्यार्थियों के इस संगठन में सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त पार्टी ने

### विद्यार्थियों, नौजवानों और सियों में

जगह-जगह अध्ययन-केंद्र कायम किये, जिनमें शामिल होने से विद्यार्थियों के सेंद्धान्तिक ज्ञान में वृद्धि हुई, उनमें वीजों के असली रूप में देखने और समक्ते की सक्त आहे।

नौजवानों एवं अन्य राष्ट्रीय एवं वर्गसंस्थाओं में काम करनेवाले कार्य-कर्ताओं के लिए पार्टी ने एक नवीन प्रकार का आयोजन प्रारम्भ किया, जैसा इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया था। पार्टी ने देश के भिष्म-भिष्म भागों में सामयिक राजनीतिक विद्यालय खोले, जो लगभग एक महीने तक चलते थे और जिनमें राजनीति और समाजशास्त्र के हर पहलू पर योग्य विद्वानों के व्याख्यान होते थे। ऐसे ही विद्यालयों में एक विद्यालय सोनपुर (बिहार) में खुला, जिसका नाम राजनीतिक प्रीष्म विद्यालय—Summer School of Politics—था और जिसका आचार्य स्वयं जयप्रकाश थे। बिहार की नई पीढ़ी के जितने प्रगतिवादी कार्यकर्ता हैं, उनमें से अधिकांश इस प्रीष्म विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। १९४२ की अगस्त-क्रान्ति की जब खोजते समय बिहार के खुफिया-विभाग का ध्यान बार-बार इस विद्यालय पर जाता था और नजरबंदों से प्रायः ऐसे प्रक्त पृक्के जाते थे।

तीस के सल्याप्रह-आन्दोलन के पहले ही हाक्टर हाडीकर ने कांग्रें स के अन्दर हिन्दोस्तानी सेवादल का संगठन शुरू किया था। सेवादल के बहुत-से कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग को जारी रखा। कांग्रें स के सेवादल के बाहर भी देश के भिनन-भिनन हिस्सों में भिनन-भिनन नाम से स्वयंसेवकों का संगठन पार्टी की ओर से चलता रहा। बिहार में किसानों और मजदूरों की 'लाल सेना' में हजारों नी-अवान शामिल थे और उन्होंने बकाइत संप्राम और हड़ताल के मौकों पर बहुत काम किया था, बड़ी बहादुरी दिखलाई थी। नागपुर की 'रेड आमी' तो ४२ की कान्ति में सरकार के लिए हौआ-सी हो चली थी और उसके संचालकों के सिर पर बड़े-बड़े इनाम बोले गये थे। पंचाब में, युक्तप्रान्त में, बम्बई में पार्टी के अधीन स्वयंसेवकों के अच्छे जत्ये थे। अगस्त-कान्ति में 'आजाद-दस्ता' नाम से छापामार स्वयंसेवकों का एक देशव्यापी संगठन किया गया था, विसकी चर्चां हम आगे पार्यें।

#### जयप्रकाश

पार्टी के सौभाग्य से उसे श्री कमलादेवी (चट्टोपाध्याय) ऐसी सदस्या मिलीं, जो हिन्दास्तान के नारी-भान्दोलन की प्रवित्तिकाओं और संचालिकाओं में से हैं। श्री कमलादेवो ने पार्टी के मांडे को भारतीय महिलाओं के कार्यक्षेत्र में हमेशा बुलन्द रखा है—किन्तु इसका यह मतलब नहीं समम्मा जाए कि नारी-आन्दोलन में उन्होंने पार्टी के नाम पर काम किया। नहीं, यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी का तरीका ही नहीं रहा है। हम जहां भी काम करते हैं, उस संस्था का होकर, उस संस्था के व्यापक हिता की दृष्टि से। क्योंकि हम समम्तते हैं, पार्टी का हित भी हिन्दोस्तान के हित, हिन्दोस्तान की प्रगतिशोल ताकतों के हित में सम्मिलत है।

तो, श्री कमछा देवी शुरू से ही भारतीय नारी-आन्दोलन में दिलचस्पी लेती रही हैं और जब अखिल भारतीय नारी-शिक्षा-सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ, वह सर्वसम्मित से उसकी प्रधान मंत्री चुनी गईं; फिर लगातार बहुत वर्षों तक वह अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन की संगठन-मंत्री रहीं। श्री कमलादेवी का भारतीय नारी-आन्दोलन में क्या स्थान है, यह इसीसे सिद्ध है कि वह पांच अन्तर्राष्ट्रीय नारी-सम्मेलनों—अनेवा, बलिन, प्रेम, इल्विनोर, कोपेन-हेगन—में भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन भी उन्हें अपनी अध्यक्षा चुन कर उनकी सेवाओं पर अपनी कृतज्ञता प्रगट कर चुका है।

यों भी पार्टी ने हमेशा ही नारी-आंदोलन को उत्साहित किया है और जो युवितयां देश और समाज के लिए काम करना चाहती हैं, वे पार्टी द्वारा सदा सहायता और प्रेरणा पाती रही हैं। स्वर्गीया श्रीमती सत्यवती देवी, श्री मालतो देवो, श्री पूर्णमा बनर्जी ये नाम भारतीय नारियों के राजनीति की ओर बढ़ते हुए कदम के मील के पत्थरों के सुवक हैं और अब श्री अरुणा आसफअलो दिल्लो में सिर्फ बहन सत्यवती की जगह की ही पूर्ति नहीं करतीं, देश के नीजवानों और नवयुवितयों के हृदयों में समाजवाद के लिए स्थायी स्थान की भी सिष्ट कर रही हैं।

# 🗉 द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध !

निकट भविष्य में एक सहायुद्ध होनेवाला हो है और यह महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध की तरह, साम्राज्यवादो महायुद्ध होगा और इसमें किसी-न-किसी मंजिल में अँगरेजी सरकार जरूर उल्हेंगो, यह मान्यता पार्टी की प्रारम्भ से ही रही है। अँगरेजी सरकार इसमें इसिलए उल्होंगी कि इंगलेंड संसार का सबसे बड़ा साम्राज्यवादो देश है, अतः संसार के किसी हिस्से पर युद्ध हो, उसका असर अँगरेजो साम्राज्यवाद पर जरूर पड़ेगा और रक्षा एवं प्रसार दोनों हो पहलुओं का यह तकाजा होगा कि वह तटस्थ न रहे, किसी-न-किसी पार्टी का साथ दे। अपने साम्राज्यवादी उद्देशों को लिपाने के लिए वह इस युद्ध का अच्छा-से-अच्छा नाम देने को कोशिश करेगा, इसमें संदेह नहीं। किन्तु, पिछले युद्ध की तरह हमें अगले युद्ध में घोखा नहीं खाना है, इस मौके से फायदा उठाना है। यह फायदा इम तभी उठा सकते हैं, जबकि ऐसे मौके पर, जब साम्राज्यवाद कमजोर पड़ जाता है, इम उसपर धावा बोल दें और उसे अपने देश से इटाकर ही चैन लें। अपने इसी अभिप्राय को कम-से-कम शब्दों में पार्टी ने अपने कार्य के ब्योरे में विद्या है—

(४) सब साम्राज्यवादी युद्धों का सिक्रय विरोध और इस प्रकार के या दूसरे संकटों का राष्ट्रीय संप्राम की मजबूत बनाने के लिए उपयोग करना।

राष्ट्रीय संप्राम का एक ही मोर्ची है, कांग्रेस । कांग्रेस से अलग राष्ट्रीय संप्राम का सपना नहीं देखा जा सकता । इस-लिए पार्टी ने बम्बई-कांग्रेस (१९३४) में ही एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध का पेश्च किया, किन्तु उस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटो के सिर पर टाल दिया गया और सरदार पटेल ऐसे सेनानी भी न्यंग करने से नहीं चुके कि ये समाजवादी हमेशा दूर की कौड़ी ही लाया करते हैं! पर, उसके बाद पं॰ जवाहरलाल नेहरू दो बार राष्ट्रपति चुने गये और अपने अन्तर्राष्ट्रीय दिष्टकोण के कारण उन्हें पार्टी के इस प्रस्ताव का महत्त्व समक्तने में कोई कठिनाई नहीं हुई और तबसे कांग्रेस के इर अधिवेशन में लड़ाई

#### जयप्रकाश

सम्बन्धी यह प्रस्ताव किसी-न-किसी रूप में दुहराया जाता रहा है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, आनेवाळी छड़ाई को धमक भी माद्धम होने छगी और जो छोग विरोधी थे, वे भी समाजवादियों को दूरदर्शिता के कायछ हुए — भछे ही सार्वजनिक तौर से इसे स्वीकार न कर सकें।

अखिर, पहली सितम्बर, १९३९ को युद्ध का नगारा बज हो गया। जर्मनी ने पोलँड पर चढ़ाई कर दी। उन दिनों पार्टी के प्रमुख सदस्य, एक मीटिंग के चलते, पटना में ही थे। लड़ाई की खबर होते ही पार्टी को ओर से एक आम सभा 'अंजुमन इस्लामिया हौल' में बुलाई गई, जिसका सभापतित्व आचार्य नरेन्द्रदेवजो ने किया। उस सभा में बोलते हुए जयप्रकाश ने तुमुल ध्वनियों के बोच यह घोषित किया—"यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है, हम इसका विरोध करेंगे; आज हम सभा करके इसका एलान कर रहे हैं, वक्त आएगा, जब हमें सभा भी नहीं करने दिया जायगा; तब हम सड़कों पर, गली के जुक्कड़ों पर, यहाँ तक कि घरों के छप्परों पर से यही एलान करेंगे और इस मौके का फायदा उठा कर हम अपने हरें आजाह करने की कोशिश करेंगे।"

इसके बाद ही पार्टी की कार्य-समिति की बैठक लखनल में हुई और एक घोषणा प्रकाशित की गई जिसमें इस युद्ध के साम्राज्यवादी स्वल्य पर विस्तृत प्रकाश डाला गया और स्पष्ट कह दिया गया कि पार्टी इस युद्ध में किसी तरह सहयोग नहीं कर सकती, बिलक वह इसका प्रबलतम विरोध करेगी और उसके नतीजों को भुगतने को भी तैयार रहेगी। वर्धा में पार्टी की कार्य-समिति जब बैठो, तो उसने अपनी इस घोषणा को कार्य में लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार रुया, जो यों है—

- (१) युद्ध-विरोधी प्रचार जोरों से चलाना । इस सिलसिले में सार्व-जनिक और राजनीतिक इडतालों का संगठन करना ।
- (२) स्थानीय कांग्रेस कमिटियों को युद्ध विरोधी कार्य के लिए सिक्रय बनाना ।
- (३) पंजाब और बंगाल के सुबों में, जहाँ आर्डिनेन्सों के लागू किये जाने से युद्ध-विरोधी कार्य करना कठिन ही नहीं, असम्भव हो चला है, जनसा

### द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध

के उत्साह में शिथिलता का आना रोकने के लिए पार्टी के सदस्यों द्वारा कानून का भंग करना और आर्डिनेन्स की हुकूमत के खिलाफ सार्वजनिक आन्दोलन खड़ा करना ।

- (४) कांग्रेसी सूर्वों में, जिनमें अब भी मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं, अगर पार्टी के सदस्यों पर किसी खास काम के विरुद्ध, जिसका करना उनके लिए जायज हो, रोक लगा दी जाय तो इस प्रकार की पावन्दी का उल्लंबन करना।
  - (५) स्वयंसेवकां को भरतो के काम को आगे बढ़ाना।
- (६) पार्टी के अन्य साधारण कार्यों को जारी रखना, विशेष कर किसानों और मजदूरों के मोर्चे पर ।

और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पार्टी ने एक युद्ध-समिति भी गठित की । उसी समय, वर्धा में ही, कांग्रेस की कार्य-समिति को भी बेठक हो रही थी और जयप्रकाश उसमें विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे। कार्य-समिति की बैठक में क्या हुआ, वह जयप्रकाश के ही शब्दों में देखिये—

"देश के सामने तीन नीतियाँ थीं। पहली थी महात्मा गांधी की नीति, जो कि ब्रिटेन के बिना शर्त सहायता देने के पक्ष में थी, यद्यपि वह सहायता सिर्फ नैतिक सहायता थी। दूसरी नीति हमारी पार्टी की थी— युद्ध का और ब्रिटिश सरकार का, जो कि हिन्दोस्तान को उसमें घसीट रही थी, बिना शर्त के निरोध करना। इसका अर्थ अनिलम्ब जनसंत्राम था। तीसरी बीच की नीति कांग्रेस-कार्य-समिति की थी जो कि वस्तुतः इन दोनों नीतियों का समन्तीता थी (यद्यपि जानबूक्तकर दोनों नीतियों में समन्तीता करने का प्रयत्न नहीं किया गया था)। कार्य-समिति ने ब्रिटिश सरकार से अपने युद्ध-सम्बन्धी उद्देशों की घोषणा करने की माँग की थी—निशेष कर हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में—और इस शर्त पर अपने को युद्ध से सम्बन्धित करने का वादा किया था, कि इन उद्देशों का लक्ष्य साम्राज्य और उसके बाहर साम्राज्यवाद और फैसिजम का नाश करना हो। इस नीति का भो तर्कसंगत परिणाम सत्याग्रह ही था (क्योंकि ब्रिटेन इस युद्ध में उक्त प्रकार के उद्देश्यों से प्ररित नहीं रहा है); लेकिन बहुत कुळ अनिश्चित रूप में।"

#### जयप्रकाश

कांग्रेस-कार्य-समिति ने युद्ध के उद्देश्य की घोषणा के लिए अँगरेजी सरकार से जो अनुरोध किया, वह दुकरा दिया गया। फलतः कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये और अब सिवा सत्याग्रह के और कोई उपाय कांग्रेस के सामने नहीं रह गया। इस नवीन परिस्थिति में जयप्रकाश ने पार्टी के प्रधान मंत्री की हैसियत से पार्टी के कार्यकर्ताओं क सामने निम्न-लिखित कार्यक्रम को रसा—

- (१) सभाओं, प्रदर्शनों, हड़ताळों, रैलियों, नोटिसों और पुस्तिकाओं के जरिये युद्ध-विरोधी प्रचार । युद्ध का साम्राज्यवादी स्वरूप समन्त्राया जाना चाहिए ।
- (२) कांग्रेस और स्वराज्य-पंचायत (Constituent Assembly) की स्थित के सम्बन्ध में प्रचार । कांग्रेस के जिरेथे राष्ट्रीय एकता के स्पष्टीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए और साम्राज्यशाही के हथियार बनकर प्रतिक्रियावादी तथा सम्प्रदायवादी जिस प्रकार देश की उन्नित के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं उसकी पोल भी खोलना जरूरी है । स्वराज्य-पंचायत के स्वरूप की व्याख्या और उसके अर्थ को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिशों की आलोचना और विरोध होना चाहिए । स्वराज्य-पंचायत के कान्तिकारी महत्त्व पर जोर दिया जाना चाहिए ।
- (३) मुसलमानां तथा दूसरे प्रकार की अल्पसंख्यक जनता के बीच प्रचार पर विशेष ध्यान ।
- (४) देशन्यापी सिवनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के लिए प्रचार— खासकर कांग्रे सजनों में। सिवनय अवज्ञा के अन्तर्गत लगान, मालगुजारी तथा दूसरे प्रकार की करबन्दी पर जोर देना चाहिए।
- (४) लगानवन्दो और करवन्दो आन्दोलनों के लिए प्रचार और संगठनाटमक तैयारियाँ।
- (६) जनसंत्राम के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती और उनके शिक्षण का प्रबन्ध । स्वयंसेवकों की प्रतिक्षा और उनका शिक्षण किसी समूह विशेष को मनोवृत्ति से नहीं होना चाहिए । जहां कहीं सम्भव हो, कांग्रेस कमिटियों को इस कार्य को हाथ में लेने के लिए तैयार होना चाहिए ।

### द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध

- (७) कांश्रेस कमिटियों को सिक्रिय बनाना। चनन्नी के सदस्यों और मण्डल कमिटियों के पास पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।
- (८) किसानों और मजदूरों के आंदोलन को आगे बढ़ाना। बाजार दर की बढ़ती, संगठन पर रोक और मजदूर-आन्दोलन में भाग लेनेवाले जंगजू कार्यकर्ताओं को क्षेत्र से हटाने की कोशिशों आदि को लेकर छोटी-छोटी लढ़ाइगें को जोरदार बनाना।
- (९) विद्यार्थियों में कार्य। विद्यार्थियों को इंस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि मुक्क की आजादी की लड़ाई छुड़ होने पर वे सामूहिक रूप में पढ़ाई छोड़ कर उसमें सम्मिलत हो।
- (१०) अनुशासन का पालन करते हुए रचनात्मक कार्यक्रम की पूरा करने में भाग लेना।

किन्तु, एक ओर जहाँ जयप्रकाश और उनकी पार्टी युद्ध-विरोध को ऊँचे-से-ऊँचे स्तर पर पहुँचाने और साम्राज्यवाद पर अन्तिम सफळ धावा करने के लिए देश को तैयार करने के प्रयत्न में लगे थे, वहाँ, देश के दुर्भाग्य से, देश के राजनीतिक मंच पर कुछ लोग अजीव धमाचौकड़ी मचा रहे थे। महायुद्ध के पहले त्रिपुरी कांग्रेस हुई, जिसका सभापति दूसरी बार श्री सुभाष चन्द्र बोस चुने गये। सुभाषबाबू के चुने जाने में पार्टी का भी बड़ा हाथ था - पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर हा॰ पटामि सीतारामेया के विरुद्ध उनके विजयी होने में मदद की ! किन्तु, उनके चुने जाने के बाद ही महात्माजी ने डा॰ पट्टामि की हार को अपनी हार बताई और कार्य-समिति के गाँधीवादी सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। जयप्रकाश ने गाँधीजी और उनके अनुयायियों के इस काम को पसंद नहीं किया और एक वक्तव्य देकर मिलजुल कर काम करने की नीति पर जोर डाला। किन्तु, इस विजय के बाद श्री समापबाब के इर्दगिर्द जो लोग एकत्र हुए, वे भी गाँधीवादियों की निकाल बाहर करने पर जैसे तुले हुए थे। इस विकट परिस्थित में त्रिपुरी कांग्रेस हुई। दोनों पक्षों को खींचातानी में माछम होता था, अब कांग्रेस टूट कर रहेगी। पार्टी हमेशा संयुक्त मोर्चे की हिमायत करती आई थी, भला वह इस खींचातानी में क्यों पड़े ? जयप्रकाश ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की पूरी कोशिश की.

लेकिन जब म्हगड़ा नहीं सुलम्बा, तो इस म्हगड़े से अपने को तटस्य कर लिया ।

त्रिपुरी में गाँधीवादियों की जीत हुई। त्रिपुरी के बाद जब कलकता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की बैठक हुई, जयप्रकाश ने फिर दोनों पक्षों में मुलह कराने की कोशिश को और गाँधीवादी यह मान गये कि श्री मुभाषबाबू सभापित और पंडित जवाहरलाल प्रधान मंत्री रहें और पाँच बाम-पक्षी कार्य-समिति में लिए जायं। सुभाषबाबू का सभापितत्व और जवाहरलाल का मंत्रित्व—अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए पार्टी को बहुत उपयुक्त जँचा, किन्तु सुभाषबाबू के पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद ही सुभाषबाबू ने फौरवार्ड ब्लीक नाम से एक दल बनाया और देश में दौरे शुरू किये। कांग्रेस गृहयुद्ध का अखाइा बन गई। रामगढ़-कांग्रेस के मुकाबले में वहीं पर समकौता-विरोधी-सम्मेलन का आयोजन किया गया और नई कांग्रेस बनाने की बातें भी उठाई गईं। इस अवसर पर, मार्च १९४० में, जयप्रकाश ने एक लेख लिखकर इस परिस्थिति की गुरथी सुलक्काने की कोशिश की—

"इस समय एक विचित्र वातावरण बन गया है। राजनीतिक हवा दूषित हो गई है। तरह-तरह के सवाल कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। कई तरह की बातें उन्हें कही जा रही हैं। कहीं काली फण्डियाँ दिखायी जा रही हैं; तो कहीं आग छगाई जा रही है। तरह-तरह के इलजाम एक-दूसरे पर छगाए जा रहे हैं। इस बात का खतरा नजर आ रहा है कि ५४ वर्षों की संकलित शक्ति आज छित्रभिन्न न हो जाय। कुछ लोगों को यही छ्याल प्रेरित कर रहा है कि काँग्रेस को लात मारकर निकल जाने स ही जिटिश साम्राज्यशाही का ध्वंस हो जायगा। कुछ लोग अभी से ही एक दूसरी काँग्रेस का स्वप्न देख रहे हैं। कुछ इसके प्रतिद्वन्दी स्वष्ट्य एक नयी स्वराज्य पार्टी बनाकर आनेवाले जुनाव में खड़ा होना चाहते हैं और अगर अपना बहुमत बना सके तो वे मन्त्रमंडल भी कायम कर सकेंगे। कहीं इम देखते हैं कि कांग्रेस-विरोधी शक्तियों—जेसे हिन्दूसमा, मुस्लिमळीग, आदिवासी आंदोलन आदि—को प्रोत्साहन मिछ रहा है।

### द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध

"दूसरी तरफ एक और ही चित्र है। कांग्र स भिनिस्ट्रियों के बापिस आने की तारी कें कहीं मुकर्रर हो रही हैं, कहीं केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के नाम तय हो रहे हैं। कहीं बिटिश सरकार से समम्मीते की शर्तें निहिचत हो रही हैं और कहीं स्वराज्य-पंचायत (Constituent Assembly) के क्यंतिकारी रूप को विकृत कर उसे एक गोलमेज-सम्मेलन का रूप दिया जा रहा है।

"ऐसी परिस्थित में अपना कार्यक्रम निर्धारित करना अवस्य ही किटन है। परन्तु मुझे तो इस परिस्थित में भी अपना फर्ज साफ दोख पड़ता है। आज से पाँच वर्ष पहले कांग्रेस सोशिलस्ट पार्टी इस उद्देश्य से बनाई गई कि कांग्रस को एक नया कार्यक्रम दिया जाय जिससे साम्राज्यशाही का जल्द खात्मा हो और देश में गरीब जनता का राज्य कायम हो। पार्टी ने कांग्रेस के पुराने कार्यक्रम को नाकाफी समम्ता और किसान-मजदूर-संगठन का नया कार्यक्रम कांग्रेस में रखा। आज पाँच वर्ष के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस का नहीं पुराना कार्यक्रम है। यह ठीक है कि बहुत-स कांग्रेसजनों ने हमारे कार्यक्रम को स्वीकार किया और उसका कांग्रेस पर काफी असर हुआ। छेकिन हम कांग्रेस के कार्यक्रम को बदलने में असमर्थ रहे, फलतः कांग्रेस का नेतृत्व भी आज उन्हीं के हार्थों में है जो उस पुराने कार्यक्रम को मानते हैं। हमें विश्वास है कि अगर हमें कुछ और समय मिलता तो हम अपने उद्देश को पूरा कर सकते और उसके बाद कांग्रेस की नीति हमारे हाथों में होती। लेकिन इस समय जो परिस्थित है, उसको समम्ककर हमें अपना रास्ता ठीक करना है।

"आरम्भ से ही हमारे सामने एक दूसरा रास्ता (Alternative) भी था। हमने जब पार्टी बनाई, उस समय हम यह कर सकते थे कि हम कांग्रेस से निकल आते और नये प्रोग्राम के आधार पर जनता का एक दूसरा साम्राज्य-विरोधी संगठन यानी एक दूसरी कांग्रेस बनाते। लेकिन हमने ऐसा करना गलत सममा और कांग्रेस में ही रहकर उसी के रूप और कार्यक्रम को अपन सांचे में ढालन की कोश्विश्व की। इस नीति का नाम संयुक्त मोर्चा की नीति था।

"वर्तमान परिस्थित में ऐसी कोई नई बीज नहीं हुई है जिससे हम इस नीति को बदलें। हमारे लिये दिक्कत यह हो गई कि इसके पहले कि हम कांग्रेस पर पूरा प्रभाव डाल सकें, हमारे सामने साम्राज्यशाही का मुकाबला करने का सवाल यूरोपीय युद्ध के कारण आ उपस्थित हुआ। इस समय हमारे लिए दो रास्ते हैं। या तो हम अपनी शक्ति को लेकर कांग्रेस से अलग हो जाय और साम्राज्यशाही से लड़ाई छेड़ दें या कांग्रेस के अन्दर ही रहकर इस बात की कोशिश करते रहें कि पूरी कांग्रेस ही यह लड़ाई लड़े। मेरे ख्याल से मौजूदा हालत में पहला रास्ता अख़ितयार करना घातक होगा, वयों कि हमारी अलग लड़ाई उतनी ओरदार नहीं हो सकती जितनी कांग्रेस के द्वारा ठानी हुई लड़ाई होगी। इस समय यह निश्चित रूप से कहना कि पूरी कांग्रेस की तरफ से लड़ाई होने की कोई सम्भावना नहीं है, बहुत बड़ी मूल होगी। जबतक ऐसी लड़ाई की उमीद है, हमें कांग्रेस के मोर्चे को मजबूत रखना चाहिये और उसकी कमजोरी को दूर करना चाहिये।"

तरह-तरह की जो अफवाई उड़ रही और तुहमतें लगाई जा रही थीं, उनमें एक यह थी कि गांधीजी और अँगरेजी सरकार से समम्कीते की बातें गुपचुप चल रही हैं। इस सम्बन्ध में जयप्रकाश ने एक ओर गांधीजी के आलोचकों से कहा—

"में उन बांमपक्षवालों में नहीं हूँ जिनका विश्वास है कि महात्मा गांधी जनता से दरते हैं या वे भारतीय पूँजीपतियों के दलाल हैं और भारतीय पूँजीपतियों की ओर से ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सौदा कर लेंगे। मेरा विश्वास है कि गांधीजी भी उसी प्रकार मुल्क की आजादी चाहते हैं जिस तरह कोई दूसरा बामपक्ष वाला चाहता है और यह आजादी वे सिर्फ स्थिर स्त्रार्थवालों के लिए ही नहीं, बल्कि करोहों की संख्या में अधिकार-बंचित जनता के लिए चाहते हैं। राजकोट-अनदान के बाद ही गांधीजी चीफ जस्टिस के फैसले के सिलसिले में दिल्ली गये हुए थे। दिल्ली में रहते हुए वे वाइसराय से भी मिले थे। में गांधीजी से मिलने दिल्ली गया हुआ था। अपनी बातचीत के सिलसिले में एकबार मैंने उनसे कहा कि बहुत-से लोगों का ख्याल है कि वे संघ-योजना (Federation) के सम्बन्ध में वाइसराय से

# द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध

किसी प्रकार की सममौते की बातें कर रहे हैं। गांधीजी में बहुत बड़ा श्रात्म-नियन्त्रण हैं, लेकिन मैंने देखा कि जवाब देते वक्त उनके चेहरे का रंग गहरा हो गया; कड़ाई के साथ, जैसा कि बोलने की उनकी आदत नहीं है, उन्होंने कहा—''जयप्रकारा, उनलोगों से कह दो कि गांधी चाहे जो कुछ भी करे, वह कभी अपने देश को बेचेगा नहीं।'' अतएव मैं गांधीजी और गांधीवाद की आलोचना करनेवाले अपने साथगों से प्रार्थना कह गा कि वे अपनी आलोचना में नीयत का कोई सवाल न उठाएँ! महात्माजी और कार्यसमिति की नीयत को दोष देकर हम अपने दावे को बेकार ही कमजोर कर लेते हैं।''

तो, दूसरी ओर उन्होंने महात्माजी और कांग्रेस के सामने यह सवाल पेश किया कि क्या जिटिश सरकार की चालों में फँसकर अपना शोषण होने देना चाहिए। कांग्रेस प्रजातन्त्र और साम्राज्यवाद के नाश में विश्वास करती हैं। चेम्बरलेन न तो साम्राज्यवाद के विरोध का ही प्रतिनिधित्न करते हैं और न प्रजातंत्र का ही। उन्होंने यूरोप में फैसिज्म के पोषक और पिता का काम किया है और स्वयं एक बड़ी साम्राज्यवादी प्रणाली के अध्यक्ष हैं। उनके साथ समकौता करने का अर्थ यूरोप और दुनिया के दूसरे भागों में उन्हें मनमानी नीति के बरतने के लिए स्वतंत्रता देना होगा। इसका अर्थ संसार में सर्वत्र प्रजातन्त्र और स्वतंत्रता के प्रति विश्वासघात होगा। इस प्रकार तर्क करते हुए अन्त में जयप्रकाश ने महात्माजी का महान उत्तरदायित्व बताते हुए उनके प्रति कहा—

"संसार के वर्तमान व्यक्तियों में सबसे बड़े होने के नाते महात्मा गांधीजी के कंधों पर बहुत बड़ा बोक्त है। इस समय उनकी मुट्टी में न सिर्फ ३५ करोड़ भारतीयों का ही भाग्य है, बिल्क संसार के भविष्य के भी एक बड़े अंश को बनाने या बिगाइने की जिम्मेवारी उनपर है। इतिहास बड़ी कड़ाई के साथ उनकी जांच करेगा, जैसा कि वह उन सभी की करता है जिनपर संकट के समय किसी बड़े काम की जिम्मेवारी रहती है। कर्नल हाउस ने लिखा है कि विल्सन महोदय वेल्स के जादूगर, लायड जार्ज, के प्रति कम-से-कम सशंक जरूर थे। महात्मा गांधी को वाइसराय की सचाई में विश्वास है। इसलिए उन्हें दोहरी होशियारों की जरूरत है। अगर वे चेम्बरलेन के साथ समकौता

करेंगे तो वे स्वतन्त्रता और प्रजातंत्र, शांति और न्याय के हत्यारे के साथ सममौता करेंगे। इस युद्ध के गर्भ में ऐसी ताकतें पैदा हो रही हैं जो चेम्बरलेन और जिस व्यवस्था का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसे खत्म कर देंगी। उस मरती हुई व्यवस्था के साथ सममौता करके हम उसमें नई जान डालने की क्यों कोशिश करें 2"

किन्तु पार्टी और जयप्रकाश के लिए यह वादिववाद या तूत्. मैंमैं ही सबकुछ नहीं था। वह और उनके साथी युद्धिवरोधी कार्यों को करते हुए देश को अंतिम मोर्चे के लिए तैयार करने में जीजान से लग पड़े थे। अँगरेजी सरकार इसे भला दिस तरह बर्दाश्त कर सकती थी ? उनके बहुत-से साथी भिन्न-भिन्न प्रांतों में गिरफ्तार किये जाने लगे। अन्ततः जयप्रकाश को भी जमशेदपुर में किये गये एक युद्ध-विरोधी भाषण के जुर्म में रामगढ़ कांग्रेस (१९४०) के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। मिजस्ट्रेट के सामने जयप्रकाश ने जो बयान दिया, वह उनके युद्ध-विरोधी-विचारों का दस्तावेज है। उसकी छळ जमकती पंक्तियाँ देखिये—

"मुक्तार यह दोष लगाया गया है कि मैंने युद्ध को सफल बनाने के लिए जिन अख्न-शस्त्रों और दूसरे जरूरी सामानों की आवश्यकता है उनके बनने में रोड़े अँटकाने की कोशिश की है और हिन्दोस्तान की रक्षा के लिए जनता के जिस रख और मनोवृत्ति की जरूरत है उसपर विरोधी प्रभाव डालने की चेष्टा की है। मैं इस दोष को सानन्द स्वीकार करता हूँ।

"क्योंकि इस दोष को मैं अपराध नहीं समक्तता बिल्क अपना कर्त्तब्य समक्तता हूँ और उसके लिए मिलनेवाली सजा को हँसहँस कर भेलने को तैयार हूँ। तलवार को ताकत पर कायम रहनेवाली विदेशो हुकूमत के कानून इसको जुर्म समक्तते हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। इन कानूनों का उद्द स्य उस राष्ट्रीय भारत के लक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है जिसका में एक तुच्छ प्रतिनिधि हूँ। यह स्वाभाविक हो है, हमारो मुठभेड़ उस कानून से हो।

"मेरा देश इस महायुद्ध में किसी भी रूप में हिस्सा छेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जर्मन नाजीवाद और अँगरेजी साम्राज्यवाद दोनों को अपना दुश्मन समस्ता है। वह साफ देख रहा है कि दोनों तरफ के छोग इस युद्ध में

### द्वितीय साम्राज्यवादी महायुद्ध

विजय और प्रभुत्व, शोषण और अत्याचार के स्वार्थपूर्ण गहिंत उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। अँगरेज इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वे उस नाजीवाद का नाश चाहते हैं जिसे उन्होंने पासपोस कर बढ़ाया है, बल्कि वे अपने एक प्रतिद्वंद्वी को कुचल देना चाहते हैं जो अब उनसे आँखें मिलाने की जुर्रत कर रहा है! वे संसार में अपनी प्रभुता बनाये रखना चाहते हैं और अपनी साम्राज्यवादो शक्ति और गौरव पर आँच नहीं आने देना चाहते हैं। जहाँ तक भारत से सम्बन्ध है, अँगरेज अपने भारतीय साम्राज्य को कायम रखने के लिए लड़ रहे हैं।

"यह साफ है कि भारत ऐसी रुड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं रख सकता। कोई भी भारतीय अपने देश के साधनों का उपयोग साम्राज्यवाद की रक्षा करने के लिए होने देना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा होने देना अपनी गुलामों की जंबोर को आप ही मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय भारत की एकमात्र संस्था के रूप में कांग्रेस ने देशवासियों का ध्यान इस पवित्र कर्रान्य की ओर आकृष्ट किया है। कांग्रेस के एक तुच्छ सेवक की हैसियत से मैंने उस कर्रान्य की पूर्ति मात्र करने की कोशिश की है।

"इसके विपरीत अँगरेजी सरकार ने भारतीयों की सम्मति को बेरहमी से हुकरा कर हिन्दोस्तान को इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी है और हमारे स्पष्ट विरोध पर जरा भी ध्यान नहीं देकर हमारे देश के धन-जन और सामानों का उपयोग कर रही है। यह हमारे देश पर वैसा ही कूर आक्रमण है जैसा जर्मनी का पोलैंड पर । हिन्दोस्तान इस आक्रमण का सामना करेगा ही। आज हर हिन्दोस्तानी का यह देशमिक्तपूर्ण कर्त्तव्य हो गया है कि वह साम्राज्यवादी उद्देशों के लिए की जानेवालो हमारे देश के धन-जन के उपयोग की चेष्टा का खुलेआम विरोध करें। इसलिए मुम्सपर युद्ध में बाधा डालने का जो दोष लगाया गया है, वह तो मेरे देशमिक्तपूर्ण कर्त्तव्य का पालन मात्र है। जिसे देशमक्त भारतीय अपना कर्त्तव्य समक्तते हों, उसे अपराध करार देकर यह अँगरेजी सरकार अपने साम्राज्यवादी रूप का आप ही हिंदोरा पीट रही है।

"में कह नहीं सकता कि मेरे इस व्याख्यान ने अपने उहे इय में कहाँतक

सफलता पाई है। किन्तु मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब मुझे यह माछम हो जाय कि मेरे इस व्याख्यान ने सचमुच युद्ध के सफलतापूर्वक संचालन करने में बाधा पहुँचाई है। अपनी इस सफलता के लिए मैं सबसे बड़ी सजा भी हँसते-हँसते भुगतने को तैयार हूँ।

"भारत की रक्षा में बाघा डालने का जो दोष मुक्तपर लगाया गया है, इस उपहास पर क्या कहा जा सकता है भला ? लेकिन याद रिखये, गुलाम अपनी जंजीर की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है। उसका कर्त्त व्य तो उसे इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह उस जंजीर को तोड़ डाले। जब हम आजादी हासिल कर लेंगे, तो दुनिया देख लेगी, हम अपने देश की रक्षा किस शान से करते हैं।"

# ६. वामपक्ष की एकता

पार्टी के जन्म क समय से ही जयप्रकाश की यह आकांक्षा रही कि देश में जितने समाजवादी पार्टियों हैं उन्हें मिळाकर साथ छे चळा जाय एवं कांग्रेस में जितने लोग उग्नीति के हामी हैं, उन्हें पार्टी में लाया जाय या उनसे भी हिलमिल कर काम किया जाय। इसके लिए जयप्रकाश लगातार कोशिशों करते रहे, किन्तु, ये कोशिशों इस तरह बेकार गई कि आज जब कोई उनके सामने इस सवाल को रखता है, तो उनकी भवों पर बल पड़ जाते हैं, वह अनखा कर मुँह फेर छेते हैं। समाजवादियों या वामपिक्षयों की एकता वह नहीं चाहते ऐसी बात नहीं है, किन्तु, किसी फारसी कवि के कथनानुसार, जिसे बार-बार आजमाया जा चुका है उसे फिर आजमाना, वह मूर्खेता की पराकाष्टा समकते हैं।

जिस समय कांग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी कायम हुई, देश में चार पार्टियाँ ऐसी थीं जो अपने को समाजवादी बतलाती थीं। वे थीं—कम्युनिस्ट पार्टी, रायगूप, पंजाब सोशिलिस्ट पार्टी और बंगाल लेबर पार्टी। इम रायगूप से ही शुरू करें।

श्री एम० एन० राय के बारे में पीछे लिखा जा चुका है। कोमिन्टर्न से निकाले जाने के बाद वह १९३१ में हिन्दोस्तान आये और कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर उनके जो समर्थक थे उन्हें लेकर रायप्रप कायम किया।

इस प्रप के कायम होने के थोड़े दिनों बाद ही वह गिरफ्तार कर लिये गये और उनपर प्रशंसात्मक लेख लिखकर पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्तवा और बढ़ा दिया। जब कांत्रेस सोशिलस्ट पार्टी कायम हुई, राय साहब जेल में ही थे। किन्तु इस ग्रूप के कुछ प्रमुख नेता प्रारम्भ से ही इस पार्टी के संगठन में दिलचस्पी छेते रहें। फलतः उनके लिए पार्टी ने अपना दरवाजा उदारतापूर्वक खोल दिया और कुछ महीनों के अन्दर ही प्रायः पूरा ग्रुप पार्टी में शामिल हो गया। जिस समय वे लोग शामिल हुए, उन्होंने अपनी पूरी सहमति पार्टी की रीतिनीति से प्रगट की थी। किन्तु, थोड़े दिनों के बाद ही, पार्टी की मेरठ-कान्फ्रेंस के समय, इन्होंने मतभेद दिखाना प्रारम्भ किया ! इस प्रूप द्वारा तैयार हुआ एक कागज मिला था जिसमें कहा गया था कि इस पार्टी को एक समाजवादी पार्टी न होकर कांग्रेस के एक वामपक्षी मंच के रूप में काम करना चाहिये। जब यह कागज पार्टी की कार्य-समिति में पेश किया गया, तो रायमूप के सदस्यों ने इस कागज से अपनी असहमति प्रगट की और अपनी पूरी भक्ति पार्टी के प्रति दिखलाई। इसके बाद भी कान्फ्रेंस में जब पार्टी की आफिसियल थीसिस पेश की गई तब रायपूप के कुछ सदस्यों ने उसमें संशोधन करना चाहा, किन्तु, वे इसमें बिलकुल नाकामयाब रहे । सिवा इस एक खदाहरण के रायग्रप हमेशा पार्टी के साथ रहा, जब तक कि स्वयं राय साहब जेल से छूट कर नहीं आये ।

9९३६ के अन्त में शय साहव जेल से छूटे और प्रारम्भ में उन्होंने पार्टी से पूरी सहानुभूति ही नहीं प्रगट की, बिल्क उसमें शामिल होने की बातचीत भी वह चलाने लगे। किन्तु, ज्योंज्यों दिन बीतते गये, उनका रख बहलता गया। "कांग्रेस के अन्दर कोई पार्टी नहीं होनी चाहिये" "कांग्रेस किमिटियों से अलग कोई किसानसभा नहीं बननो चाहिये" ऐसे-ऐसे उनके वक्तव्य निकलने लगे, जो पार्टी की रीतिनीति के बिल्कुल प्रतिकृत्ल थे। उसके बाद हो अनेम्बलियों का चुनाव आया और फिर मिनिस्ट्री स्वीकार की जाय या नहीं, इसके फैसले के लिए दिल्ली में कन्वेन्सन बुलाई गई। पार्टी कांग्रेस द्वारा मंत्रमंडल बनाये जाने के बिलाफ थी; राय साहब

कुछ शती के साथ उसके पक्ष में थे। फलतः पार्टी को उनके खिलाफ नोट देने पड़े। बस, उनका पारा गर्म हुआ और उन्होंने अपने अनुयायियों को पार्टी से अलग होने का फर्मान दे डाला। जयप्रकाश इसपर लिखते हैं—"शायद उन्हें अब अच्छो तरह माल्यम हो गया था कि कांग्रेस सोशालिस्ट पार्टी उनके हाथों का खिलौना नहीं बन सकती; न एक ऐसा मंच ही बन सकती है जिसपर चढ़ कर वह अपनी इन्छित प्रसिद्धि का छोर छू सकें।"

पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने के बाद रायमूप ने जो-जो कारनामें किये, वह जगजाहिर हैं। त्रिपुरी में श्री समापनद बोस से मिलकर 'सामानान्तर नेतृत्व' के सिद्धान्त की उन्होंने आजमाहश की, फिर कांग्रेस से निकल कर रेडिकल पार्टी बनाई जिसका मुख्य काम हुआ भारत-सरकार से रुपये ऐंठ कर मजदूरों को युद्ध में अँगरेजों की सहायता देने और अपने देश के साथ बगावत करने के लिए बरगलाना। वह मजदूरों को कितना बरगला सके, यह इतिहास के सामने हैं; किन्तु उनका पाकिट खूब गरम हुआ और उनके कुछ अनुयायी बड़े-बड़े सरकारों ओहदे पा सके, जिनका वे सपना भी नहीं देख सकते थे।

बंगाल की लेबर पार्टी ने छुक से हो पार्टी के खिलाफ रख रखा। किन्तु, पार्टी ने उसे हमेशा मिलाने को कोशिश की और अन्ततः वह सफल हुई। बंगाल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बंगाल लेबर पार्टी के बीच एक सममौता हुआ और मिलजुल कर काम करने का तय किया गया। इसके लिए एक संयुक्त कमिटी भी बनाई गई। किन्तु, थोड़े दिनों के बाद लेबर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल गई और फिर वहां से हट कर फौरवार्ड ब्लौक के साथ उसने गठवंघन किया। अब वह पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और उसके नेता श्री निहारेन्दुदत्त मजुमदार सात घारों का पानी योकर आजकल बंगाल की कांग्रेस के शीतल जल में अवगाहन कर रहे हैं!

पंजाब सोशिक्स्ट पार्टी मुख्यतः पंजाब की 'नौजवान भारत सभा' के सदस्यों से बनी थी। इसी सभा में सरदार भगत सिंह थे। यह पार्टी कांप्र स के प्रति अच्छा रुख नहीं रखती थी, जिसके चळते पार्टी के साथ काम करने में कुछ सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहीं; किन्तु, घीरे-

भीरे उसके सदस्य पार्टी में अम्मिलित होते गये और कुछ दिनों में पंजाब सोशलिस्ट पार्टी पंजाब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में विलंग हो गई।

कम्युनिस्ट पार्टी को कथा काफी लम्बी और घोखाधड़ी से भरी हुई हैं। ज्योंही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, कम्युनिस्टों ने इस पार्टी को ''वामपक्ष की आह में पूँजीपित्यों की चालवाजी" कह कर पुकारना शुरू किया और इसे हिटलर के 'नाजीवाद का सगा-सम्बन्धी' कहने से भी बाज नहीं आये। हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की ही यह हालत नहीं थी; उनके आका, इँगलेंड की कम्युनिस्ट पार्टी के व्याख्याकार जनाब पामदत्त साहब ने भी ऐसा ही फर्मान जारी किया था। उस समय कोमिन्टर्न के सामने उसकी छठी कांग्रेस का फतवा था, जिसमें समाजवाद के नाम पर काम करने-वाली हर पार्टी को तोहना और बदनाम करना संसार भर के कम्युनिस्टों के लिए एक धार्मिक कर्ताव्य समक्ता गया था। इसी फतवे का नतीजा इटली में जुसोलनी और जर्मनी में हिटलर का अभ्युद्य हुआ। किन्तु जब यूरोप पर इन दोनों तानाशाहों का दबदबा फेला, तो कोमिन्टर्न के अफीमिन्यों की नींद स्टी और अपनी सातवीं कांग्रेस में उन्होंने पिछले फतवे को वापस लिया, लेकिन तबतक तो संसार में समाजवाद के लिए काफी अनर्थ हो चुका था।

लौर, अपने जन्मकाल से ही कम्युनिस्ट पार्टी की गालियाँ सुनते हुए भी समाजवाद के व्यापक हित पर ध्यान देते हुए और यह समफते हुए कि एक दिन यह अपनी गत्ती महसूस करेगो, कांग्रे स सोशालिस्ट पार्टी उससे मेलमिलाप की चेष्टा करती रही। पत्ले मजदूर-क्षेत्र में एक समफौता हुआ। उस समफौते की शतों को भी उसके सदस्य बार-बार तोड़ते रहे—किन्तु पार्टी सब बर्दाश्त करती जाती थी और जयप्रकाश स्वयं उसके नेताओं से मिलकर इस चेष्टा में लगे थे कि वे लोग अपनी गत्ती महसूस करें। उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी गैरकान्नी थी, तोभी जयप्रकाश अपने पर खतरा लेकर उनके नेताओं से सम्पर्क रखते और प्रायः ही उनके लिए शरणस्थली का प्रवन्य करते। जयप्रकाश को इस नोति से पार्टी के कुछ सदस्य असन्तुष्ट भी रहते; किन्तु जयप्रकाश उन्हें भी समफाते और अपना प्रयत्न जारी रखते।

इसी दरम्यान मास्को से कोमिन्टर्न की नई नीति को खबर हिन्दोस्तान

की कम्युनिस्ट पार्टी को दो गई और वे लोग अब पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हुए। ज्योंही उनलोगों का यह रुख मालूम हुआ, जयप्रकाश ने अपनी पार्टी का दरवाजा उनके लिए खोल दिया और वे बड़ी तायदाद में पार्टी में शामिल हुए। उनके चार सदस्यों को अपनी कार्य-समिति में लेकर पार्टी ने अपनी सदिच्छा का पक्षा सबत दिया।

किन्तु ज्यों हो कैंग्युनिस्टों की तायदाइ पार्टी में बढ़ने लगी, कई जगहों से उनके कारनामों के बारे में चिन्ताजनक रिपोटें आने लगी। आन्ध्र की शिकायतें सबसे प्रमुख थीं; कलकत्ता, बम्बई और कानपुर के अजदूर-क्षेत्रों से भी शिकायतें का ताँता लगने लगा। इन रिपोटों से खयप्रकाश बहुत ही चिन्तित हुए, किंतु उन्हें सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब पार्टी को कार्य-समिति की पटना की बैठक (१९३७) में कम्युनिस्टों का एड पर्चा पेश किया गया, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी नहीं है, हिन्दोस्तान में सिर्फ एक ही समाजवादी पार्टी है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी।

इस पर्चे के बाद स्वभावतः ही यह निर्णय किया गया कि अब से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा बन्द कर दिया जाय। हाँ, पुराने सदस्यों को रहने दिया गया। किन्तु इस चेतावनी का असर कम्युनिस्टों पर कुछ नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने सदस्यों को पार्टी में शामिल करते रहे और जब पार्टी की कान्म्मेंस (१९३८) लाहौर में हुई तब एक बार पूरी ताकत के साथ उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लेने की चेष्टा की। कार्य-समिति के लिए पार्टी ने जो आफिसियल लिस्ट पेश की थी, उसके मुकाबले उन्होंने दूसरी लिस्ट पेश की—किन्तु वे बुरी तरह हारे!

इस हार के बाद भी उनके प्रयत्न जारी रहे, जिसके खबूत में श्री मसानी ने कम्युनिस्टों का एक गुप्त सरकुळर प्रकाशित क्षिया, िसमें ब्योरेबार यह बताया गया था कि किस प्रकार कांग्रेस सोशिकस्ट पार्टी पर पूरा कब्जा किया जा सकता है! इस सरकुळर के बाद अब इसके सिना कोई चारा नहीं रह गया था कि कम्युनिस्टों को निकाळ बाहर किया जाय। किन्तु जयप्रकाश को अब भो उनसे कुछ आशा बनी हुई थी और उन्होंने उनसे समस्तीते की बार्ते नये सिरे से गुरू कीं। इस नीति से असन्तुष्ट होकर सर्वश्री अन्युत

### वाम च की एकता

पटवर्षन, ससानी, लोहिया और कमलादेवों ने पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे को कम्युनिस्टों ने अपनी विजय समस्ता, किन्तु, उनके 'फैसले का दिस' भी नजदील आ रहा था, काल वे यह समक्त पाते!

ज्यों ही दितीय साम्राज्यवादां महायुद्ध प्रारम्भ हुआ (१९३९) कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नई थीसिस जारो की, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कीमें स सोशिलस्ट पार्टी रूस की मेन्शेनिक पार्टी की तरह है—यह कान्ति-विरोधी पार्टी है, इसका खारमा होना आवश्यक है! इधर कुछ दिनों से कम्युनिस्टों ने फौरवार्ड ब्लीक से दोस्ती गाँठ रखी थी, इस थीसिस में एक दुलतो उनपर भी थी, उन्हें 'अप्रगामी' के बदले 'पीके भागनेवाला दल' घोषित किया गया था और कांग्रेस तो फिर 'अँगरेजों की दासी' बन ही गई थी। इस थीसिस के बाद अब सोच-विचार करने की भी जलस्त नहीं रह गई थी; इधर जयप्रकाश भी जेल चले गये थे; फलतः रामगढ़-कांग्रेस के अवसर पर जब पार्टी की कार्य-समिति (१९४०) बैठी, तो उसने कम्युनिस्टों को निकाल बाहर करने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से स्वीकार किया।

पार्टी से निकाले जाने के बाद कम्युनिस्टों ने १९४२ की अगस्त-क्रान्ति के अवसर पर देश को कितना घोखा दिया, अँगरेजों का कैसा साथ दिया—इसकी चर्चा विस्तार से करने की आवर्यकता नहीं। जयप्रकाश जब हजारीबाग जेल से निकल आगे और क्रान्ति का संचालन अगने हाथों में लिया, तब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रहार का मुख्य लक्ष्य वही बने और उन्हें पकड़ कर जिन्दा जलाने के लिए अँगरेजों को उसकाने में उसने कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी! जयप्रकाश तो पकड़े जाने पर भी नहीं जलाये जा सके, हाँ, अपने पाप की आग में कम्युनिस्ट पार्टी खुद ही जल मरी—आज आप-हम उसके नाम पर जो कुछ देखते हैं, वह उस पार्टी का चिताभस्म-मात्र है, जो आगे की आँधी में सदा के लिए उड़ जानेवाला है।

अन्त में हम कांत्रेस सोशिकस्ट पार्टी के साथ श्री सुभाषवन्द्र बोस और फीरवार्ड ब्लीक के सम्बन्ध को भी संक्ष प में देख कें।

जिस समय पार्टी बनी, श्री सुभाषचन्द्र बोस बीमारी के कारण यूरोप

में थे। वहीं से उन्होंने 'इन्डियन स्ट्रगल' नामक एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी, जिसको लेकर हिन्दोस्तान में बढ़ो चर्चा चली; क्योंकि उस पुस्तक में फासिएम की प्रशंसा थी। गोरे अखबार उस प्रशंसा को लेकर उन्हें 'फासिस्ट' भी कहने छगे थे। बीमारी से कुछ अन्छे होने के बाद जब सुभाष बाबू हिन्दोस्तान छौटे, तब पार्टी की ओर से श्री मसानी उनसे मिले और समाजवाद के बारे में बातें की। सुभाष बाबू ने अपने को समाजवाद के पक्ष में बताया और कांग्रेस सोश्चिस्ट पार्टी को हर तरह से सहायता पहुँचाने का बचन दिया। जब वह हरिपुरा-कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गये, तब अपने भाषण में उन्होंने पार्टी की खुल कर प्रशंसा की। पार्टी की ओर से सामाजवादी साहित्य के प्रकाशन का एक आयोजन किया गया, तो उसके संपादक-मंडल में उन्होंने अपना नाम भी दिया।

हरिपुरा के बाद त्रिपुरों में कांग्रें स होने जा रही थी। उस समय की स्थिति देख कर, खासकर मुस्लिम लीग की तरकों पर चिन्ताशील होने के कारण, पार्टी चाहती थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाया जाय। किन्तु मौलाना को माल्रम हुआ कि सुभाष बाबू फिर राष्ट्रपति होना चाहते हैं, अतः उन्होंने खड़ा होने से इनकार कर दिया। अब राष्ट्रपतित्व के लिए दो ही उमीदवार रह गये—सुभाष बाबू और डा॰ पट्टांभ सीतारामेया! इन दोनों में सुभाष बाबू को हो पार्टी बोट दे सकती थी, फलतः जयप्रकाश ने वक्तव्य निकाल कर पार्टी-सदस्यों को हिदायत की कि पार्टी का एक-एक बोट सुभाष बाबू को ही मिले। चुनाव में सुभाब बाबू जीत गये। इस जीत को वामपक्ष ने अपनी जीत समक्ता और इसपर खशियाँ मनाईं।

किन्तु, चुनाव खत्म होते ही एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। एक ओर गांधीजो ने डा॰ पट्टाभि को हार को अपनी हार मान की और सरदार पटेल, राजेन्द्र बाबू आदि ने कार्य-समिति से इस्तीफे दे दिये। तो दूसरी ओर वामपक्ष के नाम पर सुभाष बाबू के इदिगर्द ऐसे लोग जमा होने लगे, जिनकी कार्य-पद्धति और राजनीतिक ईमानदारी पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। ऐसा माल्यम होता था कि कांग्रेंस के दो दुकड़े होने जा रहे हैं। जयप्रकाश अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए समक्त रहे थे कि निकट भविष्य में हो एक संग्राम होने वाला है और इस संग्राम के अवसर पर कांग्रेस में फूट रहना देश के लिए बड़ा घातक होगा। अतः वह कभो दौड़ कर गाँधोजी के पास जाते रहे और कभी सुभाष बाबू के पास, कि किसी तरह मिलजुल कर काम किया जा सके। किन्तु, दोनों ही दल अपनी-अपनी जगह पर अटल बेंटे थे। गाँधोजी त्रिपुरी कांग्रेस में आये तक नहीं, राजकोट में अनशन शुरू कर दिया। इधर सुभाष बाबू बोमार पड़ गये; जिससे उनसे भी पूरी बातें करना मुक्तिल हो चला था। इस स्थित में पार्टी ने यह तय किया कि इस कमाड़े से तटस्थ ही रहा जाय।

त्रिपुरी कांग्रेस में पार्टी ने तटस्थता की जो नीति अख्तियार की, उसको लेकर तरह-तरह के निवाद खड़े हुए। पार्टी के सदस्य भी इस नीति के औचित्य को पहली नजर में नहीं समम्म सके, फलतः कुछ ने बड़ा ही कोघ प्रगट किया। किन्तु धोरे-धोरे पार्टी की इस तटस्थता की नीति की बुद्धिमानी प्रगट हुई और आज तो निरोधी भी स्वीकार करते हैं कि पार्टी ने उन दिनों कांग्रेस को दुकड़ों में बँटने से बचाकर देश के लिए महान उपकार का काम किया।

जयप्रकाश इसके बाद भी दोनों दलों में समक्तीता कराने की चेष्टा कर रहे थे और जब कलकत्ते में अखिल भारतीय कांग्रे स किमटी की बैठक हुई, ऐसा माल्यम होने लगा, जयप्रकाश का प्रयत्न सफल होकर रहेगा। गांधोजी के अनुयायियों ने यह मान लिया कि कांग्रे स का अध्यक्ष यदि सुभाष बाबू बने रहें, तो वामपक्ष के तोन और सदस्यों को कांग्रे स-कार्य-सिमित में रखा जाना वे मंजूर कर लेंगे और पं० जवाहरलाल नेहरू को प्रधान मंत्री बनाये जाने पर भी उन्हें उज्ज नहीं होगा। आगामी संप्राम का ख्याल करते हुए सुभाष बाबू की अध्यक्षता, पं० जवाहर लाल नेहरू का प्रधान मंत्रित्व और तीन नये बाम पक्षियों का कांग्रे स-कार्य-सिमिति में लिया जाना—पाटी ने देश के कल्याण के लिए बहुत हो उपयुक्त समक्ता। किन्तु, दुर्भाग्यवश सुभाष बाबू के अनुयायियों न इसे मंजूर नहीं किया। सुभाष बाबू ने इस्तीफा दिया और श्री राजेन्द्र प्रसाद जी कांग्रे स के नये अध्यक्ष बनाये गये। कांग्रे स-

#### जयप्रकाश

कार्य-सिमिति में हमेशा पार्टी के दो सदस्य रहते आये थे, किन्तु, इसबार राजेन्द्र बाबू की कार्यसिमिति में अपने सदस्यों का रखा जाना पार्टी ने पसंद नहीं किया। यहाँ भी पार्टी ने फिर त्रिपुरीवाळी अपनी तटस्थता की नीति कायम रखी।

इसके बाद ही श्री सुभाषचन्द्र बोस ने फौरवार्डक्लीक का संगठन किया और देश भर में दौरे करके वह कांग्रेस के श्रित बगावत की भावना सभाइने लगे। त्रिपुरी के बाद राममढ़ में कांग्रेस हो रही थी। कांग्रेस के अवसर पर ही रामगढ़ में हो उन्होंने समक्तीता विरोधी-सम्मेलन का आयोजन किया और वहां बड़े ही शोरगुल में 'लंगे आजादी छेड़े दिलाम' की घोषणा की। 'आजादी की छड़ाई छेड़ दी'—यह नारा नौजवानों को ख्व ही पसंद आया। किन्तु, उन्हें निराशा तब हुई, जब रामगढ़ में आजादी की छड़ाई छेड़ कर सुमाष बाबू कलकता पहुँचे और वहाँ कलकता कार्पोरेशन के चुनाव में अपनी पार्टी के लिए गोटियाँ बैठाने लगे! अंततः जंगे आजादी छेड़ी भी गई, तो उसका इप हुआ—कलकता के 'क्लेक हांल' पर हथीड़ा छेकर जाना और अपने को गिरफ्तार कराना।

इतने पर भी सुभाष बाबू के प्रति जयप्रकाश के मन में कोई दुर्भावना घर न कर सकी और जब वह हजारीबाग जेळ से छूटे (१९४१) तो कळकत्ता जाकर उनसे मेंट की और फिर मिळजुळ कर काम करने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा। तब तक कांग्रेस भी ळड़ाई की ओर कदम बढ़ा रही थी और बहुत संभव था कि अँगरेजी साम्राज्यवाद के खिळाफ हिन्दोस्तान का एक संयुक्त मोर्चा बन पाता और उसे हिन्दोस्तान से विदाई छेनी पड़ती। किन्तु, कळकत्ता के बाद जब जयप्रकाश बम्बई पहुँचे, वहीं फिर गिरफ्तार कर लिये गये; उधर सुभाष बाबू ने भी खदेश छोड़कर छद्मवेश में विदेशों के लिए प्रस्थान कर दिया।

हजारीबाग जेल से निकल भागने के बाद जब अयप्रकाश को माल्यम हुआ कि सुभाव बाबू आजाद हिन्द फौज का संगठन कर बर्मा की राह से हिन्दोस्तान आ रहे हैं, तो उनसे संपर्क कायम करने को उन्होंने आसाम के रास्ते से अपना एक आदमी उनके पास मेजने की कोशिश को। जयप्रकाश ने उन दिनों आजादी के सैनिकों के नाम जो दूसरा खत प्रकाशित किया था, उसमें सुभाष बाबू और उनके कार्यों के बारे में लिखते हए यों कहा था—

"शायद आपको माल्यम हो, श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान ( सिंगापुर ) में एक अस्थायो स्वतंत्र भारतीय सरकार कायम की है जिसे जापान की सरकार ने मंजूर कर लिया है। उन्होंने 'आजाद हिन्द फौज' के नाम से एक सेना भी संगठित की है, जो दिन-दिन बढ़ती जा रही है। ये घटनायें हमारे लिए बहुत महत्व की हैं। .....यह आसान है कि श्री सुभाष को देशदोही ( Quisling ) कह दिया जाय। जो लोग खुद देशदोही हैं, ने आज आसानी से उन्हें गालियों दे सकते हैं। लेकिन, राष्ट्रीय भारत उन्हें एक ज्वलंत देशमक्त के रूप में जानता है, जिसने हमेशा अपने को देश की आजादी की लड़ाई की अगली कतार में रखा है। यह सोना भी नहीं जा सकता है कि उनके ऐसा आदमी किसी भी हालत में अपने देश को बेचेगा।"

फिर, जबसे जयप्रकाश आगरा जेल से लूडकर आये हैं, अपने ब्याख्यानों में हमेशा हो 'नेताजो' श्री सुभाषचन्द्र बोस और उनको 'आजाद हिन्द फौज' को मुक्तकंठ से प्रशंसार्ये की हैं! किन्तु, यह बात तो सर्वविदित है कि फौरवार्ड ब्लौक जिस उद्देश्य से कायम किया गया था, वह पूरा हो चुका। साथ हो, यह भी स्पष्ट है कि आदमी वहमाँ और रूढ़ियों का भी कम शिकार नहीं है, फलतः किन्हों दो दलों को मिला देना बहुत ही मुश्किल काम है। इस मेलमिलाप का जो तजबीं जयप्रकाश ने बारह वर्षों में हासिल किया है, उसे देखते हुए अब वह जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, उसे उन्होंने 'आजादी के सैनिकों के नाम' लिखें गये अपने तीसरे खत में यों बतलाया है—

"संगठन के सवाल के साथ ही वामपक्ष को एकता का सवाल भी उठता है। मेरे ख्याल से इस बारे में लोगों में बहुत अम फैला हुआ है। वामपक्ष की एकता का सवाल संसार के सबसे ज्यादा उलक्तन भरे सवालों में से है। यदि वामपक्ष की एकता का मानी सभी वामपक्षी पार्टियों की एकता से हो, तो मेरे विचार से यह एक बिल्कुल असंभव बात है। .....संसार भर के वामपक्षी आन्दोलगों का अनुभव भी यही है कि वामपक्षी पार्टियों कभी भी मिलकर एक न हो सकीं और सिवा खास काम के लिए खास मौकों को छोड़

#### जयप्रकाश

कर वे कभी भी साथ मिलकर काम नहीं कर सकीं । ..... अपने देश का अनुभव भी हमें यही बताता है। हमने वामपक्ष की एकता के लिए कोशिशें कीं, लेकिन, इस सिर्फ नाकामयाब ही नहीं हुए, बल्कि इसके चलते और कद्धता बढ़ी और काम में नुकसान हुआ ! हमारा अनुमन है कि कांत्रेस सोंशिकस्ट पार्टी ने जब-जब सोशलिस्ट घूपीं और वामपक्षियों के लिए ईमानदारी के साथ अपने दरबाजे खोळे और भाईचारे का हाथ बढ़ाया, तब-तब उसके साथ चालाकी खेली गई, उसके अन्दर अपने-अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें की गईं और उसके मेम्बरों को तोड़ने की साजिशें हुईं, जैसा कि संसार भर में वासपक्षी एकता के नाम पर होता आया है। इसिलिए जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, वामपक्षी एकता पर से मेरा विश्वास उठ गया है और मैं इस सम्बन्ध में फिर कोई कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ ! मेरे ख्याल से वामपक्षियों के निकट एक ही रास्ता है कि वे लोग अपने कट्टरपंथी पागलपन को छोड़ें, डेढ़ चावल की अलग-अलग खिचड़ो पकाना भूल जायँ और वामपक्षी राष्ट्रीयता और समाजवाद की एक व्यापक और विस्तृत पार्टी में शामिल हो जायँ। आज हिन्दोस्तान में वैसी पार्टी सिर्फ एक ही है, वह है कांग्रेस सोश-लिस्ट पार्टी ।"

# १. जेल-जीवन: देवली का विजेता!

"जो घटना हजारीबाग में हुई, उसकी नींव देवली में ही पढ़ चुकी थी"—एक लेखक ने हजारीबाग से जयप्रकाश के निकल भागने की घटना को चर्ची करते हुए ऐसा लिखा है। क्या यह बात सच है ?

१९४० के जाड़े की एक भीर में श्री फूलनप्रसाद वर्मी के घर पर जय-प्रकाश बेठे हुए थे कि एक मित्र ने उन्हें स्वना दी कि परसी श्राप जरूर गिरफ्तार हो जायँगे। एक काम से आचार्य नरेन्द्रदेव भी पड़ना आए हुए थे और वहीं बठकर गपशप कर रहे थे। रामगढ़ में कांग्रेस होने जा रही थी। बिहार में कांग्रेस हो रही हो और जयप्रकाश गिरफ्तार कर लिये जायँ ?—यह बात कुछ आद्यर्थ-भरी जरूर मालम पड़ती थी। किन्तु, बात सच निकलो। जमशेदपुर में किये गये एक भाषण के सिलसिछे में उनपर वारंट निकल चुका था। वह वारंट पटना से जमशेदपुर गया और वहाँ से तीसरे दिन वापस आकर जयप्रकाश को चाइबासा जेल में डाल कर हो शान्त हुआ!

इस गिरफ्तारी को पं॰ जवाहर छाछ नेहरू ने सरकार की जुनौती मानी और कहा कि इसका जवाब रामगढ़ देगा! गाँधीजी ने इस गिरफ्तारी पर एक छेख किख कर जयप्रकाश को भारतीय समाजवाद का आवार्य बताया और सरकार की इस कार्रवाह पर क्षोम प्रगट किया!

#### जयप्रकाश

गाँधीजी एवं नेहरू जयप्रकाश की जितनी प्रशंसा करें, हमारे वामपक्षी दोस्त तो उनसे जलेमुने थे। जब चाइबासा से नौ महीने की सजा लेकर जयप्रकाश हजारोबाग जेल पहुँचे, तो, वहाँ जो पहले ही पहुँच चुके थे, उन कम्युनिस्ट और फौरवार्ड बलाक के 'पुराने' साथियों ने उनका जो स्वागत किया, उसे क्या वह कभी भूल सकेंगे ? स्वामी सहजानन्दजी भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने तो जयप्रकाश से बोलना तक बन्द कर दिया था।

इन लोगों के रोष का एक ही कारण था—क्यों नहीं जयप्रकाश उनकी ही तरह कांग्रेस को गालियाँ देते, गाँधोजी को क्रान्तिविरोधो समफते और उनलोगों के सुर-में-सुर मिला कर राष्ट्रीय संप्राम के नाम पर डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाते ? जो ऐसा नहीं करे, उसे भी क्रान्तिविरोधो क्यों नहीं मान लिया जाय ? और उसके साथ हर बदसल्दकी करने में हर्ज ही क्या है ?

किन्तु जयप्रकाश इन बातों से न ऊबनेवाले थे, न घबरानेवाले । उन्होंने अपना वही क्षांत, सौम्य स्त्रभाव और व्यवहार रखा । धीरे-धीरे उनके साथी भी वहाँ पहुँचने लगे । जयप्रकाश ने राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान के क्कास खोल दिये । थोड़े दिनों में ही वे सब भी उनके निकट आने और शिष्यत्व स्वीकार करने लगे, जो उन्हें खरोखोटी सुनाने में भी नहीं हिचकते थे ।

जयप्रकाश की 'प्रोफेसरी' शान से चल रही थी, छेकिन, वह इतने से ही सन्तीष करनेवाले नहीं थे। बाहर से सम्पर्क रखने का गुप्त आयोजन उन्होंने किया और थोड़े दिनों के अन्दर ही उनके खत ही बाहर के साथियों को नहीं मिल जाया करते, उनके छेख भी अखबारों में निकलने लगे। "एक कांग्रे स सोशलिस्ट" के नाम से 'सर्चलाइट', 'नेशनल हेरल्ड', 'बाम्बे क्रानिकल' आदि प्रमुख पत्रों में छपे ये छेख किसके लिखे होते हैं—यह बात वे सभी जानते थे जिन्हें जानना चाहिये।

यही नहीं, जेल में रहते हुए इस बार उन्होंने कांग्रेस-नेताओं से भी अपना सम्पर्क रखा। फ्रांस के पतन के बाद जब कांग्रेस ने अँगरेज़ी साम्राज्य-बाद से समसौता कर 'राष्ट्रीय सरकार' बनाने का निर्णय किया, तो उसके बिरोध में उन्होंने जवाहरलाल जी को एक जबईस्त खत भेजा और गाँधीजी

### जेल-जीवन: देवली का विजेता!

के कार्नों में भी अपनी नाराजी पहुँचाने का प्रबंध किया। उस समय सुभाष बाबू अनदान के बाद जेल से बाहर किये गये थे—उनके पास भी जयप्रकाश ने एक खत भेजा।

सजा पूरी होने पर '१९४० के अन्त में' जयप्रकाश हजारोवाग जेल से रिहा हुए। रिहा होने के पहले ही वह तय कर चुके थे कि अबकी निकलने के बाद वह अपने की गिरफ्तार नहीं होने देंगे.—ज्यों ही ऐसा मौका देखेंगे, मन्ट ख्योश हो जाएँगे!

उस समय गाँधीजी को व्यक्तिगत सखाप्रह चल रहा था। जयप्रश्लाश ने सोचा, सरकार तबतक मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, जबतक में खुलेआम कोई कानून—चाहे व्याख्यान के रूप में ही सही—नहीं तों हूँ। फलतः वह देश के प्रमुख स्थानों में घूम कर अपने साथियों को सबकुछ सममा-बुमा देना चाहते थे और फिर कुछ दिनों के बाद अपने को अन्तर्द्धान कर देने का निश्चय कर चुके थे। जेल से निकलने के बाद वह गाँधीजी से मिले, फिर सुभाष बाबू से। सुभाषबाबू को वह फिर कांग्रेस में लाकर अँगरेजी साम्राज्यवाद को संयुक्त मोर्चा देना चाहते थे। कलकत्ता से लौट कर, बिहार और युक्तप्रान्त होते वह गुजरात गये और वहाँ से बम्बई पहुँचे। रास्ते-रास्ते वह गुप्त संगठन की तैयारियाँ भी करते जा रहे थे और वम्बई पहुँच कर वह जिन गुप्त वेशों में घूमते-फिरते, उनके सामान भी एकत्र करने का प्रबंध कर लिया था। किन्तु, उनके सारे हौसले चूर हो गये, जब उन्होंने अपने को एक दिन प्रलिस के फेरे में पाया!

बम्बई का आर्थर रोड प्रिजन-फिर देवलो का कैम्प!

देवली का कैम्प ? और देवली के वे प्रसिद्ध खत याद आये बिना नहीं रह सकते जिन्हों ने एक बार समूचे भारत को आन्दोलित कर दिया था।

१८ अक्टूबर, १९४१। जिन्होंने जिस भाषा का भी अखबार भीर में खोला, मुखपुष्ठ पर मोटे-मोटे शोर्षकों में एक ही खबर देखी—जयप्रकाश हिन्दोस्तान का षड्यंत्री नं० १ है; उसकी पार्टी अब गुप्त रूप से षड्यंत्रों का संचालन करने जा रही है; वे लोग अब डकै तियाँ डालेंगे; वे बाहर से सम्पर्क स्थापित कर हिन्दोस्तान में सशस्त्र विद्रोह को तैयारियाँ कर रहे हैं—आह

आदि! अखबारों को यह खबर भारत-सरकार ने भेजी थी, प्रामाणिकता लान के लिए जयप्रकाश के खतों के कुछ अंश के फोटो भी मेजे थे। उन खतों को अपने ढंग से सजाया गयाथा, उसपर अपनो व्याख्या की गई थी। किन्तु, हिन्दोस्तान भर में सिवा तीन अखबारों के किसी के सम्पादक के मन में यह सवाल भी नहीं उठा कि हम क्यों इस खबर को छापें? जब जयप्रकाश जेल में हैं, हम क्यों उसकी पीठ में छुरा भोंके? वे तीन अखबार थे—मद्रास का 'हिन्दू', दिल्लो का 'हिन्दोस्तान टाइम्स' और वम्बई का 'फी प्रेस'। इन अखबारों ने अखबारनवीसी की शान रख ली। किन्तु, कुछ अखबारों ने तो सरकार के सर-में-सर मिला कर जयप्रकाश को खब गालियों भी सनाई।

सिर्फ अखबारों में ही देकर सरकार को सन्तोष नहीं हुआ, वह रेडियोद्वारा हिन्दोस्तान के कोने-कोने में ही नहीं, संसार के कोने-कोने तक यह खबर फैलाती रही।

चूँ कि जयप्रकाश अचानक गिरफ्तार हो गये थे, अतः उन खतों में उन्होंने बतलाया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का काम बाहर किस तरह चलना चाहिये। पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों को ख्योश होने की सलाह दी गई थी; पार्टी की तरफ से गैरकानृती अखबार निकालने का आदेश किया गया था, देवलो कैम्प से सम्पर्क रखने के लिए तरह-तरह के उपाय बताये गये थे, विदेशों से सम्पर्क करने की मलक भी उसमें थी और पुराने तरीकों से रुपये इकट्ठे करने पर जोर दिया गया था, जिससे योगेन्द्रशुक्क जो की सहमति को चर्चा करने से सरकार ने जिसे राजनैतिक डकेती समम्म लिया था! फिर पार्टी के जिन सदस्यों ने घाखे दिये थे उन्हें खरीखोटी सुनाई गई थी और अन्त में कम्युनिस्टों के कारनामां पर विस्तृत प्रकाश डाला गया था। इनमें एक खत प्रभावती को के नाम से था और दो खत श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास के नाम, जो पार्टी के ऐक्टिंग जैनरल सेकेटरी थे।

जेल से बाहर खत भेजना जयप्रकाश के लिए नई बात नहीं थी। किन्तु देवली की नई परिस्थिति में उन्हें कुछ नये उपाय करने पड़े थे। चिलये, हम देवली-कैम्प के ग्रेट पर तमाशा देखें।

आज उनकी धर्मपरनी श्रीमती प्रभावती देवी उनसे मिलने आ रही हैं।

### जेल-जीवन: देवली का विजेता!

वह जानते हैं, प्रभावतीजी गाँधीवादी हैं। वह उनके षड्यंत्र में शामिल होंगी या नहीं, इसमें उन्हें शक है। किन्तु वह चेष्टा तो जरूर करेंगे। जो अपना ग्रम-से-ग्रम कागज जेल के गेट से टाइग करके मँगा सकता है, उसे उनके हाथों भेज सकता है जिनके बारे में कोई स्वप्न भी नहीं देख सकता, वह अपनी परनी पर एक बार प्रयोग करने में क्यों क्किक है।

यह देवली कैम्प का गेट हैं। बाहर से प्रमावती आती हैं, भीतर से जयप्रकाश । दोनों अगल-बगल बैठ जाते हैं । टेब्ल के उस तरफ खफिया पुळिस का बंगालो नौजनान बैठता है। "अच्छी हो ?" "और सब आनन्द ?" "हाँ हाँ, यह नाप लो, इस नाप का चपाल खरीद कर दे जाना।" "देख लीजिये साहब, यह नान है।" जयपकाश हाथ बढ़ा कर नापवाला काग ब खुफिया की दे देते हैं ! वह उसे लेकर गौर से देखने लगता है । कहीं भीतर अहत्य ग्राप्त लिपि में कुछ लिखा तो नहीं है ? वह उस कागज को देखने में लीन है । तह तक जयप्रकाश खतों का एक प्रक्रिन्दा जेब से निकाल कर टेबल को ओट-ओट प्रभावती की क़सी की ओर बढ़ाते हैं। प्रभावती हाथ नहीं बढ़ातीं, तब प्रिक्टि को उनकी कुसी पर रख देते हैं। अब सिर्फ इतना ही काम है कि प्रभावती अरने को छो खोल कर, उसमें उसे रख हैं। कोई सन्देह क्यों करता ? किन्तु यह प्रभावती गाँधीवादी हैं न १ पुलिन्दे को छती भी नहीं हैं। जरा इस समय दोनों के चेहरे देखिये -एक अजीब उल्लेजना में दोनों के चेहरे लाल बन रहे ! और, तब तक खुफिया उस चप्यलदाले कागज को अच्छो तरह देख चकता है। अब उसका ध्यान इस ओर आ गया, अतः मत्र जयप्रकाश पुलिन्दे को प्रभावती को कुर्शी से उठा कर अपने हाथ में छे छेते हैं। और. वह बंगाली है न ? तरत भाँग लेता है, दूर पहता है, कागज को पकड लेता है 1

एक इलचल, एक खड़लड़ । जयप्रकाश उसे घक्का दे देते हैं । वह गिर पहता है, फिर उठता है, फिर उनके हाथ की ओर लपकता है । अब तीन-चार धील लगते हैं उसे ! "गार्ड ! गार्ड !"—शोर सुन कर गार्ड आ जाते हैं। जयप्रकाश को घेर लेते हैं। "चलिये, सुपरिन्टेन्डेन्ट के कमरे में।" "चलो ।"

"आप क्या कर रहे थे यह ?"

#### नयमकाश

"मैं चिहियाँ गुपचुप मेजने की कोशिश कर रहा था।"

"आपके ऐसे सज्जन पुरुष से इसकी मैंन उमीद नहीं की थी।"

"ताञ्जुब, आप मुझे सिर्फ सज्जन पुरुष ही के रूप में जानते हैं। सिर्फ सज्जन पुरुष यहाँ इस केंग्न में नहीं भेजे जाते ?"

"आपको इस काम पर अफसोस नहीं है !"

"बिल्कुल नहीं । मौका मिला तो फिर करेंगे—हाँ, अफसोस है यह, कि आज में पहली बार नाकामयाब रहा।"

जयप्रकाश को थोड़े ही दिन हुए थे यहाँ आये; किन्तु सब पर उनके व्यक्तित्व की धाक जम चुकी थी। जब तक वह यहाँ नहीं आये थे, कम्युनिस्टों का बोलबाला था। किन्तु जयप्रकाश के व्यक्तित्व ने उन्हें बिल्कुल टँक लिया है। जयप्रकाश ने यहाँ आने के बाद कैम्प में कितने सुधार कराये हैं। कैम्प का सुपरिन्टेन्डेन्ट खुश है कि कम-से-कम एक आदमी तो ऐसा मिला, जो अपनी मांग पर भी डटा रह सकता है और अपने वादे पर भी।

आज वहीं आदमी उसकें सामने हैं। वह अब क्या बोळे!—"आप अपने वार्ड में जा सकते हैं।" जयप्रकाश अपने वार्ड में चले जाते हैं। वे खत सरकार के घर पहुँचते हैं। सरकार को जैसे सुनहला मौका मिल गया। उस समय देवली-कैम्प की कुन्यवस्था के खिलाफ देश भर में आन्दोलन उठ रहा था—देवली-कैम्प के राजबंदी अनशन करने का अल्टिमेटम दे चुके थे। सरकार ने इन खतों को अपना ढाल बनाना चाहा। वे खत एक दिन प्रकाशित कर दिये गये।

आज फिर देवली-कैम्प के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने जयप्रकाश को अपने दफ्तर में बुलाया है। वह उनके सामने अखबार रख देता है और कहता है—"सर-कार ने आपके खत प्रकाशित कर दिये, मैं उसके औचिख या अनौवित्य पर क्या कहूँ; किन्तु एक बात!"

"क्या बात है ?"

"इसमें कम्युनिस्टों का भंडाफोड़ आपने किया है; इस कैम्प में वे ही लोग अधिक हैं; अखबार पढ़ने के बाद शायद वे आपको तंग करें; इसलिए मैंने अभी तक भीतर नहीं जाने दिया !" फिर सिर खुजळाते हुए उसने कड़ा— जेल-जीवन : देवली का विजेता !

"किन्तु, मैं कब तक इस तरह रोक कर रख सकूँगा ....."

"रोकने की क्या बात है - आप भीतर जाने दी किये।"

"मैं चाहता हूँ, आप अपना बिस्तर मँगा लें और कुछ दिनों बाहर के ही कमरे में रहें मामला शान्त हो जाने पर भीतर जायँ—वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं।"

जयप्रकाश का चेहरा तमतमा उठता है-

"सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब, आप यह मेरी तौहीनी कर रहे हैं ! हम क्रान्ति-कारी हैं । हमारी जान हमेशा हमारी इधेकी पर है । क्या बुरा हुआ, अपने आदिमयों के हाथ वह जाय ! गैर की हिफाजत से अपने हाथों बर्बादी अच्छी ! नमस्ते—"

और, वह देखिये, जयप्रकाश दनदनाते हुए कैम्प के अन्दर जा रहे हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट दक्षावका उनकी पोठ की ओर घूर रहा है। उफ, यह कसा आदमी है।

उसके बाद ही देवळी-कैम्प में भूख-हड़ताल हुई। जयप्रकाश ने उसका नेतृत्व लिया। कम्युनिस्टों ने घोखें दिये। जयप्रकाश लगभग पचास साथियों सिंदत अपनी अड़ पर अटल रहे। दिन बीते, इपते बीतने लगे, अब महीना लगने को आया। जयप्रकाश की देह ने खाट पकड़ ली हैं। बुखार भी आने लगा है। सब कोई उनके लिए चिन्तित हैं। किन्तु, उनके चेहरे पर ओज-स्विता है। या तो यह कैम्प द्वटेगा; या शरीर छूटेगा—कार्य वा साध्यामि, शरीरं वा पात्यामि! बीच का रास्ता नहीं! उनकी माँग में प्रमुख माँग यह है कि यह देवली-कैम्प तोड़ दिया जाय! कैम्प के भीतर से ये एक मुट्टी लोग इस कैम्प को तोड़ने का सपना देख रहे हैं! सपना? नहीं, यह सत्य हुआ! बाहर कोहराम मच गया। गाँधीजी ने इस सवाल को अपने हाथों में लिया। तैंतीस दिनों के बाद, जयप्रकाश को खबर दी गई—अनशन तोड़िये, आपकी माँगें सरकार ने कबूल कर ली!

जिसके दुबले-पतले शरीर का अधिकांश मांस गल चुका है, जो खाट से सटा पड़ा है, जिसके चेहरे पर स्याही की एक पर्त-सी पड़ी है, वही जयप्रकाश इस खबर से मुस्कुरा पड़ता है। इस मरुभूमि में, अँगरेजों के इस बेस्टाइल में

विजयलक्ष्मी भाकर उसके गले में जयमाला डाल रही है |--उफ, अहा

एक महीने के अन्दर-अन्दर देवली-जेल खाळी हो जाता है। और, वह देखिये, देवली का विजेता अपने जीते हुए दिले की ओर हसरत की निगाह हालता, अब अपनी जन्मभूमि की ओर लंड रहा है - बिहार की ओर!

# २. हजारीबाग जेल : स्थित और इतिहास

स्टेशन से हमें डोकर ले जानेवाली बस बढ़ी जा रही है—बढ़ी जा रही है। थोड़ो देर तक दूर दूर पर गाँव मिलते रहे, फिर जंगल-जंगल। इस जंगल की पथरीली जमीन को काटकर बनाई गई टेड़ो-मेढ़ी सड़कों पर आपको जब-तब वीते और भाल न मिलें, तो अपनी शुभ यात्रा समर्में। बस का छाइवर कह रहा है—उस दिन वह बस लिये रात में लौट रहा था, तो एक बड़ा-सा बाघ सड़क पर आ रहा और मोंपू की आवाज को अनसुनाकर तब तक गुर्राया किया, जब तक उसकी आंखों में बस की लइट सीधे नहीं पड़ी! और अब हमें ले जानेवाले जमादार साहब कह रहे हैं—बाबू, यह आपलोगों को जेल की सजा मिली है, या बनवास को !

जेल की सजा या बनवास की ? सचमुन विहार-सरकार राजवंदियों को हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेजकर एक ही साथ जेल और बनवास दोनों की सजा पूरी कराती है! यह जेल किसी भी स्टेशन से पचास मील की दूरी से कम पर नहीं है। जंगल-जंगल, पहाइ-पहाइ- उसके बीन बनाया गया यह जेला। रास्ते में जहाँ-तहाँ जो गाँव हैं, उनमें ने आदिवासी बसते हैं जिनके रंग से आपके रंग का मेल बा नहीं सकता, ढंग की तो बात ही अलग!

कहने से लगता है, जैसे यह जेल हजारीबाग शहर में है, किन्तु, यह उससे भी दो-तीन मील दूर है। शहर से दो तीन मील दूर —एक चट्टान पर यह बनाया गया है। पत्थर के बड़े-बड़े ढोके काटकर, उन्हें सिमेंट से जोड़ कर कँवी-कँचो दीवारें बना दो गई हैं। जमाने की गर्दिश ने इन दीवारों पर काफी कालिख पोत रखी है, जिससे उनकी भयानकता और बढ़ जाती है। दीवारों के घेरे पर चारों ओर बुर्जियाँ बनी हैं — जिनमें अगर रात में रोशनी कर दी जाए, तो सारे जेल का तिनका-तिनका दोखे। इन बुर्जियों पर बंदूकें

### हजारीवा ग जेल : स्थिति श्रीर इतिहास

लिये सिपाहियों के पहरे पहें, तो फिर विसकी हिम्मत जो भीतर भी चूचरा करे; बाहर जाने की तो कल्पना भी कल्पनातीत !

भीतर जेल के तीन प्रमुख हिस्से हैं। एक हिस्से में ए। छोर पर जेल का अस्पनाल है, इसरे छोर पर दूसरे हिस्से में छोकरा किता, जनाना किता, हाजती किता ये तीन किते हैं। बीच के हिस्से में जेल का प्रमुख अंश है। इस हिस्से के बोचोबीच जेल का सेन्ट्रल टावर है। सेन्ट्रल टावर को केन्द्र भानिये, तो आधे कृत में छः वार्ड हैं जो बाबू वार्ड कहलाते हैं; एक चौथाई कृत में तीन वार्ड हैं, जो 'पंजाबी सेल' कहलाते हैं; और एक चौथाई में एक छम्बा-सा दुर्माजला मकान है जो साधारण कैदियों का वार्ड है। 'बाबू-वार्ड' और 'पंजाबी सेल' इनके क्या मानी ? कहां बिहार के मारखंड में बना यह जेल और कहां सुदूर पंजाब! पंजाबी यहां कहां ? और, 'बाबू' से मतलब यदि बंगाली से हैं (जैसा कि यहां हैं) तो बंगाली बाबुओं के नाम पर ये वार्ड क्यों प्रसिद्ध हए ?

इस जेल की स्थापना जिस नीयत से हुई हो, किन्तु प्रथम जर्मन-युद्ध (१९१४-१=) के समय में कँगरेजी सरकार ने इस जेल को राजनीतिक रूप दे दिया। उसने इस जेल में उन खूँ खार राजनीतिक कैदियों को रखना तय किया, जिन्हें वह किसो कारण से कालापानी नहीं मेजना चाहती थी! काला-पानी और इसमें अन्तर भी कम है—जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है। वहाँ मीलों तक फैले जंगल-पहाड़। यदि इन ऊँचो संगीन दीवारों को, बुजियों की बन्दकों और रोशनो के बाबजूद, कोई पार भी कर के, तो वह खप नहीं सकता यहाँ के लोगों में—उन काले-काले अर्धनग्न जंगली लोगों में। और, यदि वह जंगलों को पार करना चाहे, तो हिंस जन्तुओं का शिकार बने! उसकी इड्डियाँ भी घर नहीं पहुँच पाये।

तो, इस 'जंगली कालापानी' में सरकार ने ख्ँखार राजनीतिक केंदियों को रखना तय किया। वे राजनंदी मुख्यतः पंजाबी और बंगाली थे। बंगालियों में उथादातर नजरबद लगा थे और पंजाबियों में गदर पार्टी के वे पुरुष सिंह जिन्होंन फीज में बगानत की या कराने की कोशिश को थी। बंगाली बाहुओं के लिए छः वार्ड बनाये गये और पंजाबियों के लिए तीन वार्ड। बाबुओं के वार्ड आरामदेह—हर वार्ड में २६ या २८ सेल, जिनमें दो सेल 'मजिस्टरो सेल'! मजिस्टरो सेल में बक्की लगो, दरवाजा बन्द—जिन्होंने कस्र किया, उन्हींकी किस्मत इनके लायक! बाकी २६ सेलों में उतनी ही जगह जिसमें एक आदमी रह-सह सके। उन सेलों के सामने बरामदे, बाहर खुली जगह। किन्तु पंजाबियों के वार्ड बड़े ही भयानक! न बरामदे, न खुली जगह! सेल के सामने छोटे-छोटे घेरे, नहाना-घोना, जो कुल करना हो, वहीं!

पंजाब से, बंगाल से राजबंदियों को लाकर सरकार ने इन सेलों में टूँस दिया। स्वभावतः ही वह पंजाबियों से ज्यादा नाराज थी—अतः उन्हें तरह-तरह के वह भी दिये जाने लगे। जहाँ बावू-वार्ड के नाले होकर, बकौल पुराने जमादारों के, घी और दूध बहा करते, वहाँ बेच रे पंजाबियों को सुखी रोटियाँ भी भरपेट नसीब नहीं हो पातों। पंजाबियों ने इस स्थिति को बद्दित करना नामंजूर कर दिया। संघर्ष चलने लगे। एक ओर जेल के नियमों को तौंडा जाने लगा, दूसरी ओर तरह-तरह की सजायें दी जाने लगीं। कितने वार्ड रों के सर लोहे के तसले से टूटे, कितने कैदियों के चूतड़ों की धिज्यां कोड़ों से उधेड़ दी गईं।

किन्तु अन्ततः सरकार को इन पंजावियों के सामने हार माननी पड़ी। को हों के बल पर कब तक जेल चलाया जा सकता है ? जेल्लर और सुपरिन्टेन्डेन्ट की बदली हुई। जो नये जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट की बदली हुई। जो नये जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्ट आये, उन्हों ने पंजाबियों के सामने सुलह और मेल का पैगाम रखा। तय हुआ, सरकार पंजाबियों को उनके धार्मिक कृत्य करने देगी, उन्हें पंजाबी खाना देगी—रोटीगित ! इसके बदले पंजाबी राजवंदी जेल के नियमों को मानेंगे, जेल के कामों को करेंगे, जेल के अफसरों की कद्म करेंगे। दोनों और से सुलह की दातों का पालन सुरू हुआ। स्थित में सुधार हुआ। धीरे-धीरे पंजाबी राजवंदियों को सेल से बाहर आने-जाने और एक दूसरे से मिलने की सहूलियत भी हासिल हई!

"भाई गंडा सिंह, तुम्हें तो दामुल की सजा है न ?"

"और, तुम्हें ? मैंने तो सोच रखा था, तुम्हें फांसी के तहते पर झड़ना पढ़ेगा, केहर !"

# हजारीबाग जेल: स्थिति श्रीर इतिहास

"हाक्सि वेवकृष था—"

"या होशियार, यार! एक घंटे की सजा न देकर जिंदगी भर की सजा दे डाली!

"लेकिन बच्चू को दस दिन बाद न माछम होगा ?"

"क्यां ? क्या खुदकुशी होगी !"

"खुदकुशी करें मेरे दुश्मन! मैं तो एक दिन चम्पत हुआ...

"अरे, यह क्या कह रहे हो ? ये दोवारें, ये बन्दूकें !

"बन्दूकों की बात मत करो, यार ! जिंदगी भर बन्दूकों का ही सौदा किया है। हाँ, ये दीवारें ! तो, बस तीन साथियों की जरूरत है। फिर बेड़ा पार !"

ं "बेड़ा पार ! या गंडा पार !"

"और केहर पार नहीं ? क्या यहाँ अंडे सेया करोगे ?"

कानो-कान की बार्ते सुचासिंह को सुनाई गई ।—"हाँ सुचा, मेरे सर-दार, हम जिंदगी भर जेळ में नहीं रह सकते । तुमने कहा, मैं राजी हुआ— आमने-सामने की लड़ाई होती—वे मारते मुझे या मैं उन्हें ! किस्सा खतम ! लेकिन यह जिंदगी भर की पिसाई ! मुक्तते नहीं पार लगेगी—मेरे सरदार ! उस दिन मैंने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम्हारी बारी है । साथ दो या…"

सूचा सिंह ने समम्माने की कोशिश की, किंतु कौन सुनता है। तरकी बें सोची गई और वह भी पंजाबियों के हो लायक। सेल के उत्तर जो ये सुराखें हैं, उन्हीं से दो आदमी रात में निकलेंगे—ने पतले हैं, छरहरे हैं, निकल सकेंगे ने। निकल कर ने बराम दे के छप्पर से नहीं पहुँचेंगे, जहाँ नार्डर आधी रात को ऊँचता रहता है। उसपर ट्रूट पड़ेंगे, उसकी मुश्क बाँध देंगे, फिर उससे चाबियों के गुच्छे छीन कर इस नार्ड के सभी सेलों को खोक देंगे। इस नार्ड का काम खत्म कर ने दूसरे और तीसरे पंजाबी नार्डों में जायंगे और नहाँ के सभी 'सिंहों' को सेलों से निकालकर दोनाल फाँद कर बाहर होंगे और तब यदि मौका मिला, तो बाहर से छापा मारकर जेल की मैगजीन पर कड़जा करेंगे और अल्ल-शल से लेश होकर इस पढ़ाड़ी प्रांत में छापेमारों की लड़ाई छड़ते पंजाब की ओर बहुंगे! क्या ऐसा हो सकेगा ? नहीं हुआ, तो

#### जयप्रकाश

क्या हुआ ? द'मुल से कम सजा तो किसोकी नहीं; लड़ते-लड़ते मरना अच्छा, या जमीन पर पेर रगड़ ते-स्वड़ते !

और, एक रात गंडा सिंह सुराख से निकला और छत पर होते सुचासिंह के सेल के नकदीक गया। सुचासिंह सुराख में निकलने की चेष्टा कर रहे थे, किन्तु उनका सीना कुछ उपादा चौड़ा था, वह एँस गये थे। "गंडा, जरा जोर से मुझे खींचो! नहीं तो अब खन जमना ग्रुक हो जायगा, सीना और फूल जायगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे।" गंडा ने दीवाल से टाँग अहा दी और पूरे जोर से सुचासिंह को खींचा। कुछ खरेंचि लिए सुचासिंह बाहर थे।

पूर्व निश्चय के अनुसार वार्डर को पकड़ा गया, उसकी मुद्दक बाँची गई, चावियाँ ली गईं, सेलों से सिंहीं को निकाला गया। फिर सुचासिंह दूसरे पंजाबी बार्ड में गये, वहाँ के बार्डर को भी पकड़ा गया, चाबियाँ छी गईं। किंतु यह क्या १ जल्दी में चाबियों का नंबर मिळ नहीं रहा है, ताले खुछ नहीं रहे हैं। जहाँ संवेन्ड को भी कोमत, वहाँ मिनट-पर-मिनट बोते जा रहे हैं। इधर पहले वार्ड के 'सिंहीं' के मन में संदेह हाता है - क्या व लोग कहीं फंस तो नहीं गये ? तो फिर इस भी क्यों फँसे ? सब लोग दीवाल की तरफ भागे । उनके पैरों की धमधम को आवाज से जेल के दूसरे वार्ड र चौकन्ना हए; शोरगुल, फिर पगली घंटी ! एक ओर मधालें लेकर जेल को घेरने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर एक के कंघे पर दूसरे, दूसरे के कंघे पर तीसरे और फिर दीवाल की उस और कृदा जाने लगा । कुछ वार्ड रों ने उनके नजदीक पहुँचने की काशिश की, तो बस्ते के जो बड़े बड़े ताले उन्होंने सेलों से खोले थे, वे उनके हाथों में थे। उनसे एक-दो को दे मारा, जिन्हें लगे, वे धराशायी। फिर किसकी हिम्मत कि आगे बहें। नीचे के हो आदमी रह गये, जिनके कंधों पर और सब पार हुए थे। बाकी चम्पत हो गये !

लेकिन, उनकी बियता यहीं खत्म नहीं हुई। दीवाल पर से कूदते समय कई की टांगे टूट गई थीं; वे बगल के धनखेतों में रात में तो छिपे पड़े रहे, किंद्य, दिन में अब कुछ लड़कियाँ बकरियाँ चराती हुई वहाँ पहुँची, उन्हें देख

# हजारीबाग जेल : स्थिति और इतिहास

कर चिल्ला उठीं। उनलोगों को मारते-पोटते, अधमुए बनाकर, फिर जेल में दाखिल कर दिया गया। सरदार सुचासिंह के पैर में भी चोट आई थी, किंतु उन्हें उनके साथी टाँगहूँग कर ले चले। थोड़ी दूर जाने पर यह देखा गया कि कुछ और लोग भी चलने से लाचार हैं। वे लोग माड़ियों में छिप रहे, किंतु कुछ दिनों बाद पकड़े गये और उनको भी कम दुर्गत नहीं की गई। कहा जाता है, उनमें से एक को जान से मार डाला गया और उसके पैर में रहसी लगाकर, मरे कुरों की तरह घसीट कर, जेल के फाटक तक लाया गया।

जो लोग सरदार सुनासिंह के साथ भागे जा रहे थे, अब उनकी तादाद एक दर्जन के लगभग थो। वे लोग जंगल जंगल रात भर चलते रहे। दिन आता, वे किसी म्हाड़ो या गुफा में ठहर जाते, रात होती और चल पड़ते। कई बार उनकी बगल से शेर और भाल निकले, एक बार एक हाथी निकला, एक रात जब वे जेल से लाई हुई कम्बल बिलाकर सोये, तो जगने पर देखा एक गेहुँ अन साँप उनसे कुचल कर मर गया है! कई दिन हो चले थे, एक मुट्टो दाना भी उन्होंने मुँह में नहीं रखा था। वे तगड़े थे, फौजी जिंदगी की कठिनाइयों के आदो थे, तो भी उनके पैर अब जबाव दे रहे थे, हिम्मत दृटी जाती थी। एक बार तो एक दिन और एक रात तक पानो नहीं मिला। कंठ सुख रहे थे, अंतिड्यों में शलाखें-सी जलती मालम पड़ती थीं। अब बचना तो मुक्कल है। हारदार कर वे एक चट्टान पर लेट गये, जिसकी ठंडक उन्हें थोड़ी शांति दे रही थी, किंतु जो मृत्यु की विभीषिका को और भी स्वष्ट किये देती थी!

"सूचासिंह, आखिर हमलोगों को मिट्टी यहाँ आकर मिलनी थी !"— किन्तु स्वासिंह क्या जवाब देते ? ऊपर चमकते हुए तारे को देखकर उन्होंने एक लम्बी साँस ली ! कि, इतने ही में मेढ़क की आवाज सुनाई पड़ी। मेढ़क !— तो यहाँ पानी जरूर होगा ! किन्तु, किसी दूसरे जानवर की भी तो ऐसी आवाज हो सकती है। मरता क्या न करता ? देख तो लिया जाय! उस अंघकार में सुचासिंह उस आवाज का छोर पछड़े बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी दूर गये थे कि आवाज बन्द। क्या मौत इसलोगों के साथ मजाक कर रही है ? थोड़ी देर खड़ा रहकर वह छौटना चाहते थे कि फिर टर्र-टर्र ! आखिर वहाँ पहुँचकर हाथ से टटोला, तो पाया, एक छोटा-सा खड़ है, जिसमें एक चुल्लू पानो है और उसीमें मेटक-महाराज आनन्द से बैठे अपना राग अलाप रहे हैं ! स्वासिंह ने मेटक को हाथ में उठाया, फिर साथियों से कहा—"बस एक चुल्लू पानो है, आपमें से जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा हो, वह पी छें !" छेकिन कोई बढ़ता नहीं है, सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम्हीं पी छो । अन्त में सुचासिंह ने फैसला दिया—जो सबसे कमजोर था, उसे पानी पीने की आज्ञा दी । बड़ी हिचक के बाद वह बढ़ा, चुल्लू में छेकर पानी पिया । किन्तु ज्यों ही यह देखने को उस खड़ हों से साहयों, यह खड़ वहीं, यह तो सतश्रीअकाल का मेजा अमृत का सोता है ! सब एक-एक कर बढ़ते हैं, छक-छक कर पानी पीते हैं; अन्त में अपने हाथ का मेढ़क दूसरे को देकर सुचासिंह भी पानी पीते हैं और फिर बड़े सम्मान के साथ उस मेढक को उस खड़ हों रख खड़ हों रख देते हैं ।

कई दिनों के बाद रास्ते में एक गाँव दिखाई पड़ा। इन सबको दाढ़ियाँ थीं; सोचा गया, ज्यों ही ये दर्जन भर दाढ़ियाँ एक साथ दीख पड़ीं तो लोगों का इमपर सन्देह जरूर होगा। अतः एक साथी को गाँव में भेजा गया, वह नागा बाबा बनकर आग माँग लाया। उस आग से लक्क दियाँ जलाई गईं और उन जलती छक इयों को दाढ़ियों से लगा-लगा कर दाढ़ियाँ जला डाली गईं। लक हियों के जलने से जो राख बनी, उसे भभूत को तरह शरीर में मल लिया गया और जेल के कपड़े को चीर-चार कर लंगो टियाँ बना ली गईं; फिर दो दलों में बँटकर वे आगे वढ़े। एक दल दूसरे से काफी दूर पर रहता, जिसमें कोई संकट आये, तो एक दल तो बचे।

इसी तरह बढ़ते जा रहे थे। अगले दल में सुचासिंह थे। सुचासिंह जब एक गाँव के बाहर निकले, तो उन्होंने देखा, गाँव के बाहर चौपाल में एक खाट पर कुछ लोग बैठे हैं और उनके सामने लाल-लाल पगड़ियाँ रखी हैं। सुचासिंह ने समक्क लिया, ये पुलिस के लोग हैं और शायद उन्हीं लोगों की खोज में रास्ते-रास्ते पर बैठे हुए हैं। बात भी यही थी। सरकार

### हजारीबाग जेल : स्थिति श्रीर इतिहास

ने हर रास्ते पर, हर पढ़ाव पर, हर स्टेशन पर आदमी तानात कर रखे थे, जो भागे हुए सिक्खों की तलाश चौकन्नी आंखों से कर रहे थे। न जाने क्या बात हुई, सुचासिंह का दल आगे वढ़ता गया, किन्तु उन्होंने पूछताछ या छेड़छाड़ नहीं की। सुचासिंह आगे बढ़ कर एक निराले स्थान में रक कर पिछले दल की प्रतोक्षा करने लगे कि उन्होंने शोर सुचा और देखा, उनके पिछले दल के साथी आगे-आगे भाग रहे हैं और पीछे से लोग हल्ला करते उनकी खदेड रहे हैं। सुचासिंह समक्त गये कि बात क्या है ? अपने दल को लेकर वह वहाँ से निकल गये।

उसी रात में तय हुआ, अब दल बनाकर नहीं चला जाय। सब आँखों में आँस भर कर, गले-गले मिल कर, एक दूसरे से अलग हुए। सुचासिंह किस तरह फिर पंजाब पहुँचे, घर गये, वहाँ से फटकार पाकर साधु बन गये; बीस वर्षों तक साधु जीवन व्यतीत कर जब चारों तरफ काँग्रे सी मंत्रिमंडल बन गये और फरार राजबंदी अपने को प्रगट करने लगे, तो फिर किस तरह उन्होंने भो पुलिस को अपने बारे में खबर की, किस तरह पुलिस ने उनसे दगा की, उन्हें गिरफ्तार करा कर फिर इजारोबाय जेल भेजा और वह अपनी 'दामुल' की सजा to be kept in jail till alive मुगत रहे ये, इसपर विस्तृत प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं! जब जयप्रकाश ९९४० में हजारीबाय पहुँचे, सरदार साहब ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई थी और जब वह १९४१ में लूटे तो महात्माजी से मिलकर उन्हें खुड़वाने की कोशिश की थी। किन्तु इसमें वह सफल नहीं हो सके थे; उल्टे खुड़ फिर १९४२ में वहाँ आकर सरदार साहब के साथी बन गये थे।

जब हम हजारीबाग-जेल की इस स्थित और इतिहास को ध्यान में रखेंगे, तभी हम समक्त पायँगे कि इस जेल से जयप्रकाश का प्रलायन कर जाना क्या बात थी!

# ३. शेर पिंजड़े में छटपट कर रहा !

देवली से अपने प्रान्त में लौटाये जाने पर जयप्रकाश फिर हजारीबाय जेल में ही रखे गये और उन्हें जेल के उस हिस्से में रखा गया, जो 'छोकरा किता' कहलाता है। इस किते में पहले जुविनाइल (नाबालिप) कैंदो रखे जाते थे। 'जुविनाइल वार्ड' के लिए 'छोकरा किता' अनुवाद वैसा ही है, जैसा 'विमेन्स वार्ड' के लिए 'रंडी-किता'। समक्त में नहीं आता, ये अनुवाद किसने कब किये, किन्तु जेलों में, थोड़े दिनों पहले तक, 'रंडी-किता', 'छोकरा-किता' आदि शब्द ही प्रचलित थे।

१९३० से ही यह छोकरा-िकता राजवंदियों के लिए निश्चित किया गया था। १९३० में इसी में राजेन्द्रवावू, दोपबाबू (आगलपुर) आदि रहते थे और १९३२ में इसीमें शरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके भाई डाक्टर खान साहब को रखा गया था। खान-बन्धुओं के कारण इस किते के रुतवे में ही नहीं, खूबस्रती में भी बृद्धि हुई थी। उन्होंने वार्ड के सामने की बंजर जमीन को कोइ कर, कोइवा कर एक अच्छा बगीचा लगा दिया था। आज भी उनके हाथों के रोपे कुछ गुलाब और मोतिये के म्हाइ आप बहाँ पा सकेंगे। सेहन और खिड़कियों में भी कुछ सुधार हुए थे।

जिस कमरे में खान अब्दुल गफ्फार खाँ रहते थे, उसी में जयप्रकाश भी रखे गये थे। १९३७ में अपनी तीन महीने की सजा जयप्रकाश ने इसी कमरे में काटी थी।

जयप्रकाश का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत खराब है। देवली जेल के दे दिनों के अनशन के कारण सिर्फ दुर्ब लता ही नहीं आई है, कई पुरानी बोमारियाँ उभड़ गई हैं। खास कर पैर को साइटिका तो रह-रह कर उमझ आती और चलने-फिरने से भी लाचार कर देती है। आजकल वह बिलकुल फलाहार पर रहते हैं—यह फलाहार उन्होंने गाँधीजी को आज्ञा से प्रारम्भ किया है। गाँधीजी के खत आजकल बराबर आते रहते हैं, जिनमें वह इनके स्वास्थ्य-सुधार के बारे में दिखाफ्त करते और खानपान के बारे में सकाई मेजा करते हैं।

#### शेर पिंजड़े में छटपट कर रहा!

अगस्त की अगवानी की धमक इस जेल में भी पहुँच रही है। इस बार कुछ होकर रहेगा और वह 'कुछ' ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। क्रान्ति— महाकान्ति! और "इस क्रान्ति में में क्या इसी जेल में सदता रहूँगा " ?— जयप्रकाश रह-रह कर सामने की पथरीली दीवारों का देखते हैं, जो माल्यम होता है, उनके पौरुब को रह-रह कर चुनौती देखी रहती हैं।

हाँ, इन दीवारों की 'अनुल्लंघनीय पिवन्नता' पर जयप्रकाश को विश्वास नहीं है। जेल की दीवारें उनकी नजरों में मानवता पर की जानेवाली राज्य को भीषण हिंसा का प्रतीक हैं, और हिंसा यदि पापमय है, तो ये दीवारें पाप की दीवारें हैं। ये जितना जल्द दूटें, ध्वस्त हो जायँ, पस्त हो नायँ, उतना ही अच्छा।

अगस्त शुरू हो रहा था कि उनका एक साथी युद्धिवरीय में सजा पाकर हजारीबान जेल में पहुँचा। वह 'बावू वार्ड' में रखा गया; किंतु, जयप्रकाश ने उससे मुलाकात का इन्तजाम कर लिया। इस फन में जयप्रकाश शुरू से ही उस्ताद रहे हैं। उस साथी ने जब बाहर की सारी हाक्तें बताई', क्या क्या होने जा रहा है इसका एक खाका उनके सामने रखा, तब तो वई और अधीर हो गये। साथी ने बताया और जयप्रकाश की दूरदर्शी आँखों ने देखा, कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल हैं और जनतो का रख है—स्रकार को एक ही धकों में तहस-नहस कर दिया जायगा। किन्तु, सवाल इसके बाद का है। तहस-नहस के बाद क्या हो—इसपर कोई नहीं साच रहा। तहस-नहस के बाद हो नव-निर्माण नहीं हुआ, तो फिर प्रतिक्रिया का दौरदौरा होकर रहेगां। चोटी का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सरकारी सत्ता को नष्ट कर दया जाय, बल्क मार्के का सवाल यह है कि उसके साथ ही तुरत एक नई सत्ता का स्वजन हो और यह सुजन का काम सम्पन्न नहीं हो सकता जब तक जयप्रकाश ऐसे लोग आन्दोलन का प्रारंभ से ही संचालन न करें—यह स्पष्ट था।

वह साथी जमानत पर छूट कर जानेवाला था और अगस्त-क्रांति की तारीख भी उन दिनों दूर मालूम होती थी—क्यों कि ७-८ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी की बैठक बंबई में होनेवाली थी और गांधीजी सर-

कार की पन्द्रह दिनों का अवसर देनेबाले थे। अतः, तय यह हुआ कि वह साथी बाहर जाकर ऐसा प्रबंध करे कि अगस्त-क्रांति के प्रारंभ होते ही जयप्रकाश को जैन्द्र से निकाल लिया जाय। इसके लिए एक योजना भी सोच ली गई।

किन्तु, वह साथी बाहर जा भी नहीं पाया था कि ९ अगस्त की शाम को, जब पानी टिप-टिप बरस रहा था, हजारीबाग के दोनों सिंह-बन्धु श्री रामनारा-यण सिंह, एम० एळ० ए० (सेंट्रल) और श्री सुखलाल सिंह (आजकल बिहार-सर-कार के पार्कियामेंटरी सेकेटरो) कम्बल ओहे जेल में दाखिल हुए और उनसे मालम हुआ—सरकार ने धावा बोल दिया है, गिरफ्तारियों छुल हो गई हैं! गांधीजी ने अपने एक लेख में बताया था, इस बार का आन्दोलन खुली बगा-वत होगा, इसमें लोगों को जेल में जाना नहीं है। उसका मानी साधारणतः यह लगाया गया था कि लोग गिरफ्तार होने से इन्कार कर देंगे। इसलिए जब इन दोनों भाइयों को, जो काफी दवंग और लोकश्रिय नेता समझे जाते हैं, खरामा खरामा जेल में आदे देखा गया, जयप्रकाश और उनके साथियों को आरवर्थ हुआ! किन्तु, यह आरवर्थ तुरत मिट गया जब खबरें मिलने लगों कि गांबीजी एवं अन्य नेता भी गिरफ्तार हो गये और दो-चार दिनों के अन्दर-अन्दर ही यह हजारीबाग जेल भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अरने लगा।

क्या खुली बगावत का यही रूप है कि लोग अपने को पुलिस-अफसरों को हवाले कर दें और फिर जेल में आकर पहले की तरह इस बार भी चुप-चाप चरखा काता करें या अध्ययन किया करें —यह प्रश्न जयप्रकाश के मन में उठने लगा और वहाँ जो प्रमुख कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, उनके सामने उन्होंने इस प्रश्न को रखना छुरू किया! गांधीजी ने गिरफ्तार होते समय एक मंत्र लोगों को दिया ''करो या मरो" — क्या इस मंत्र का मानी यह नहीं है कि इस बार जान पर खेल करके भी हमें इस क्रांति को सफल बनाना है ? जयप्रकाश के इस सवाल का उत्तर स्पष्ट था, किन्तु वे लोग अपनी लाचारी बताने लगे कि किस तरह वे अचानक ही गिरफ्तार कर लिये गये, वे तुरत सोच नहीं सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, हाँ, उन्हें कुछ ऐसा जकर लग रहा है कि कहीं कोई गलती उनसे हुई है।

#### शेर पिंजड़े में छटपट कर रहा !

इस गलती को दुरुस्त किए बिना क्रांति की गाड़ी आगे बढ नहीं सकती, अतः जयप्रकाश और उनके साथियों ने एक ऐसी योजना तैयार की जिसमें यह पूरा जेल ही खाली कर दिया जा सके । बड़ी दुस्साहसिकतापूर्ण थी यह योजना ! अगर यह काम में लाई जा सकती, तो फ्रांस की क्रांति का बेस्टाइल जेल का तोड़ा जाना भी नगण्य लगता। और उसे काम में लाने के लिए आदिमियों का चुनाव और समय का निर्धारण भी हो चुका था। किन्तु, जय-प्रकाश का कहना था कि चूँ कि कुछ प्रमुख कांग्रेसजन भी यहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए उनमें से चुने हुए लोगों को इसकी खबर तो कर ही देना चाहिए, जिसमें वे छोग हमें यह दोष नहीं दे सकें कि उन्हें खबर भी नहीं की गई थी । कुछ तथाकथित प्रगतिशोल लोग भी वहाँ थे । अतएव, उन्होंने एक दिन उनमें से कुछ लोगों को बलाया और इस योजना की एक मलक बता दी। जहाँ-नहाँ जान पर खतरे आने की आशंका थी, वहाँ-वहाँ जयप्रकाश के साथों ही रखे गये थे, बाकी लोगों को सिर्फ निकल चलना था। इस योजना की विभोषिका पर तो सभी धरिय, लेकिन, खुली बगावत का ध्यान रखते हुए इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि सिद्धांत के नाम पर भी जिसका विरोध किया जा सकता।

जयप्रकाश और उनके साथी बहुत खुश हुए और अब इस योजना के ब्योरे पर 'फाइनल टचेज' देने लगे कि इतने ही में कल होकर जो जेल-अधिकारी आये, उन्होंने जयप्रकाश से कुछ ऐसो बातें की जिनसे यह ध्विन निकलती थी कि उन्हें इस योजना की कुछ भनक मिल चुकी है ! यह क्या हुआ ? क्या किसीने भंडाफोड़ कर दिया, या उस अधिकारी की यह आशंका-मात्र थी ? उसके बाद ही जब ध्यान से देखा जाने लगा, तो पता चला, आज वार्डरों के पहरे में भी कुछ तब्दीलो को गई है और चारों ओर चौकसी का भाव दिखाई पढ़ रहा है। इस तब्दीलो और इस चौकसी को काट भी सोची गई, किन्तु देश के दुर्भाग्य से उसी समय भागलपुर सेन्ट्रल जेल में बगावत हो गई, जिसमें दो-एक जेल-अधिकारो भी मारे गये। फलतः वहाँ गोलियाँ चलीं, दर्जनों कैदी मार डाले गये और प्रांत के हर जेल की सुरक्षा का नये सिरे से प्रबंध किया गया और यों यह योजना जहाँ को तहाँ रह गई !

तब सोचा गया, कुछ चुने हुए साथियों को लेकर ही निकल जाया जाय। उसके लिए भी साथी चुन लिये गये और उसका प्रबंध नये सिरे से किया जाने लगा। किन्तु, यहाँ भी भद्रा पड़ी। एक दिन देखा गया, समूचे जेल पर सकाल पुलिस का पहरा है। जो बुजियाँ विर्फ तमाशे की चीज थीं; उनपर दिन में बंदकों की संगीनें चमकती हैं और रात में गैस की बतियाँ। पहले खबर फैली, कांग्रेस की विकिंग कमीटो के मेम्बर यहीं लाये जा रहे हैं; फिर पता चला, जमशेदपुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है, उन्हीं के नेताओं को लाया जा रहा है। जब तक वे सिपाही बहाँ रखे गये, पुलिस के ऐसे ही सख्त पहरे दिन रात पहते रहे और जयप्रकाश और उनके साथी चुपचाप ये हत्य देखते उसांसें भरा किये!

हाँ, उसिं ! क्योंकि अब बाहर से जो खबरें आ रही थीं; वे बताती थीं कि किस तरह गोले से, गोलियों से, किरचों से, हंटरों से अगस्त-क्रान्ति को कुचलने की चेट्टायें हो रही हैं और नेताओं के अभाव में किस तरह जनता असहाय होकर दबती, छिपतो जा रही है। जैसा पहले सोचा गया था, क्रान्ति के पहले घकों में ही बहुत जगहों पर समूची अँगरेजी सरकार ताश के घर की तरह महरा कर गिर गई थो; किन्तु तुरत उसकी जगह पर कोई चीज नहीं बनने से अब फिर अँगरेजी सरकार के पैर वहां पहुँचते और जमते जा रहे थे। उजड़े हुए थानों में दारोगाजी लौट रहे हैं और उनके साथ ही अँगरेज सेनिक पहुँच कर लोगों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। दमन का दौर-दौरा है, चारो ओर त्राहित्राहि मची हुई है। गाँव के गाँव जलाये जा रहे हैं, घर छटे जा रहे हैं— खियों के सतीत्व और चूड़ेबचों की जानें भी सुर-क्षित नहीं हैं।

देश की यह हालत है; उधर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी-बड़ी घटनायें घट रही हैं। एक ओर से जापान हिन्दोस्तान की ओर बढ़ा आ रहा है—बीच के देशों को जीतते, रॉदते, कुचलते। दूसरी ओर जर्मनी की सेनायें कौके-शिया और अफ्रीका की ओर से, क्षिप्र वेग में, सड़ँसी के दोनों मुँह की तरह, अँगरेजी राज्य के आखिरी किले के रूप में इस हिन्दोस्तान को निगालने के लिए, बढ़ती आ रही हैं। जापान और जर्मनों में, जैसे, होड़ लगी हो कि



स्वर्गीय वाबू व्रजिकशोरप्रसाद (जयप्रकाश के श्वशुर)



#### शेर पिंजड़े में छटपट कर रहा!

कौन पहले हिन्दोस्तान पहुँचता है । क्या इनका विजयो के रूप में हिन्दोस्तान में पधारना कल्याणकर होगा १ क्या वे हमारे देश को भी गोरे नाजीवाद और पीले सैनिकवाद के अखाड़े नहीं बना छोड़ेंगे १ अँगरेजी साम्राज्यवाद बुरा है, षातक है, तभी हमने कहा-"अँगरेजो, भारत छोड़ो !" उन्होंने भारत नहीं छोड़ा, उल्टे हमें कुचल रहे हैं, पीस रहे हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि जर्मनी और जापान की दुहरी चक्की में पिसने के पहले ही ये भारत छोड़ कर भाग खड़े होंगे। इनका जाना भारत के लिए अभ होगा, कल्याणप्रद होगा—पराना कोढ़ दूर होगा ! किन्तु उसके बाद क्या ऐसा कोई उपाय नहीं किया जा सकता है कि अँगरेजी सत्ता के खत्म होते ही, जापानी या जर्मन सत्ता कायम होते न होते, फिर ऐसी बगावत की जाय कि उन्हें भी भारत छोड़ने की लाचार होना पड़े। इस अगस्त-क्रान्ति न इतना तो सिद्ध कर ही दिया है कि जनता में वैसी ताकत है कि वह देढ़ सौ सालों से स्थापित सरकार को भी उलट दे। जिसने शालियाम भून डाले, उसके लिए बैगन का भूनना कौन-सी बात १ यदि योग्य नेतत्व मिले तो जनता डेढ़ दिनों के स्थापित जापानी सैनिकवाद और जर्मन नाजीवाद को बातोंबात में उखाड़ फेंकेगी । यह नेतृत्व हमें देना है-जो साम्राज्य-बाद, नाजीवाद और सैनिकवाद तीनो के एक-से विरोधी हैं। नहीं, हमारी जगह जेल में नहीं है। जान पर खेल कर के भी इमें बाहर जाना ही है।

तब तक जमशेदपुर के सिपाहियों को सजायें मिल चुकी थीं और वे इस जेल से हटा कर प्रान्त के भिन्न-भिन्न जेलों में मेजे जा चुके थे। फलतः सशस्त्र पुलिप का पहरा भी धोरे-धोरे हटा लिया गया था। जेल के अधिकारी भी अब निश्चिन्त हो चले थे कि यहाँ कुछ होन-जान को नहीं है। प्रान्त के प्रायः सभी प्रमुख नेता यहाँ अब पहुँच चुके थे और जेल की वहीं सत्याप्रही जिन्दगों मजे में बिताई जा रही थी—सरकार से दस आने का राशन लेना और उटकर खाना, खेलना, हँसना, हँसाना! हाँ, जयप्रकाश और उनके साथियों के भाग्य में यह भी नहीं बदा था—क्यांकि वे लोग यहाँ के सो० डिवीजन के राजबंदियों के प्रश्न को लेकर कपर के डिवीजनों की सहूलियतों और आराम को छोड़कर सात पैसे राजाना के राशन पर ही जिन्दगी गुजार रहे थे।

इस मोजन ने जयप्रकाश के स्वास्थ्य को और भी चौपट कर हाला था,

नह न तेजो से चल सकते थे, न तन कर खड़े हो सकते थे। किन्तु, उनका हृदय और मस्तिष्क और भो मजबूत और दढ़निश्चयो बन चुके थे। उन्होंने तय कर लिया, वह बाहर जायाँगे ही और अब उसके अिए आखिरो तैयारी भी छुड़ कर दी गई।

जहाँ तक दोवार के उस पार जाने का सवाल था, उसके लिए ज्यादा चिन्ता की जरूरत नहीं थी। यह तो पाँच मिनट का खेळ था। सवाल था कि बाहर जाने पर क्या हाल हो ? सरदार सुचासिंह और सिक्ख-बंदियों का इतिहास यहाँ रास्ता रोके खड़ा था। फिर, जयप्रकाश की यह बीमारी। इसलिए पहली जरूरत तो यह थी कि कोई तेज सवारी हो, जो तुरत किसी स्टेशन या शहर तक पहुँचा दे। इस सवारी के लिए भी प्रयत्न किये गये। अयप्रकाश का धीरज जैसे अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका था। वे तो ऐसे लोगों से भी मांग करने को तैयार थे, जिनसे पूछने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जय-प्रकाश को अपने पर असोम बिख्वास है न ? किन्तु साथियों ने मना किया। तब सोचा गया, एक आदमी ऐसा खोजा जाय, जो जंगलों की राह से सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दे सके और यह सुरक्षित स्थान कमसे कम दूरी पर हो, क्योंकि जयपकाश के वर्तमान स्वास्थ्य के लिए लम्बी दूरी ठीक नहीं। कम से कम दूरों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके, यह भी सोचना अरूरी था। रात में ही जाया जा सकता है और नौ बजे शाम को वार्डबन्दी शुरू हो जाती है। यदि सात बजे शाम को भी जाया जाय, तो दो घंटे में कहाँ तक निकला जा सकेगा ? क्योंकि वार्डबंदी के समय भंडा फूटेगा ही। इसलिए कोई तरकीब सोची जाय, जिससे कुछ ज्यादा वक्त मिल सके । स्पोहारों के दिन वार्डबंदी में अमूमन देर होती है - विजयादशमी के दिन देख लिया गया कि आधो रात तक वार्ड खुळे रह सकते हैं। विजयादशमी के बाद दीवाली !-बस, यह तारीख भी तय हो गई !

जयप्रकाश का मस्तिष्क वैज्ञानिक है न ? उन्हें तो प्रयोग पर विश्वास है। इसिलए जिस तरह विजयादशमी को प्रयोग करके देख लिया गया कि वार्ड देर तक खुले रह सकते हैं, बुजियों की रोशनी के बावजूद कई ऐसी जगहें हैं जहाँ दीवार के निकट अंधकार रहता है, वार्डरों और जमादारों को कुछ देर तक

#### शेर जड़े में छटपट कर रहा!

चकमें में रखा जा सकता है; वहाँ दीवार लाँघने का प्रयोग भी वह कर छेना चाहते हैं। एक सेल में इसका प्रयोग कई दिनों तक चलता है; घड़ी देख कर अन्दाजा कर लिया जाता है कि ठीक कितने वक्त में सबके सब निकल जा सकोंगे!

साथियों के चुनाव में दो बातों का घ्यान रखा गया-एक तो यह कि कुछ ऐसे साथियों को जेल में रहना चाहिये, जो उस रात को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक वार्डबंदी में देर करा सकें, फिर वार्डबंदी के समय भी कुछ ऐसा तिक-इम लगा सकें कि भंडा न फूटे और ज्यादा से ज्यादा वक्त भागनेवालों की मिल पाये तथा भागने के बाद जो सरकारी उत्पोदन और कांग्रेसजनीं की प्रति-किया हो, उसका मुकाबला कर सकें। जो बाहर जानेवाले थे, उनमें सबसे बडी जहरत साहस और बल की थी। ऐसे लोग हों, जो वक्त पढ़ने पर दो-दो हाथ लड़ सकें: जो जरूरत पड़ने पर जयप्रकाश को भागने में मदद कर सकें, जो बाहर में काम के सिद्ध हो सकें, और जो रास्ते की मुसीबतों को बखबी होल सकें ! इस पलायन-कांड के नेता तो श्रीयोगेन्द्रशक्त शे ही-योगेन्द्रशक्त शे. बिहार के शेर, बिहार के अथम ऋतितकारो, जिनकी एउ उठकार से ही कितनी को घोतियाँ ढोळी पढ़ जायँ ! फिर स्पूर्वनारायण सिंह-क्षित्रित्व के जीवंत प्रतीक, बहादुर, जॉ-निसार ! गुळावचन्द या गुळाळो-मौळनिया-केस के नायक, द्दिनश्चयी, वफादार । श्री रामनन्दन मिश्र उड़ीसा से आये और उन्होंने भी जाने की उत्सुकता प्रगट की, वह भी ले लिये गये और राह बताने के लिए शालिप्रामसिंह-हजारोब ग कांग्रेस कमोटी के मंत्री, मौन जनसेवक, सचा सिपाही ।

यहाँ एक दिलचरंप घटना का उल्लेख अधिक नहीं होगा—जब विजया-दशमी के दिन यह प्रयोग चल रहा था कि कितनी देर तक वार्ड खुले रह सकते हैं और कहाँ से भागना सबसे मौजूँ होगा, तो देखा यह गया कि दी राजबंदी एक सोढ़ो खिसकाते दीवार की ओर बढ़ रहे हैं! ये दोनों शहर के अबारों में से ये और उत्साह में आकर कुछ कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें पकड़ कर जेल में रख दिया था। अब ये दोनों आज की इस देर की वार्डबंदी से फायदा उठा कर जेल से भागने की धुन में थे। यदि इन्हें भागने दिया गया, तो फिर कल से ही कड़ाई शुरू हो जायगी, जेल के अधिकारी चौकस हो जायगे और दीवाली की योजना पिछली योजनाओं की तरह ही सिर धुनन की बात मात्र रह जायगी। लेकिन इन्हें रोका कैसे जाय ? और इस सीढ़ी का क्या हो ? कर एक साथी चादर को सिर पर मुरेठे की तरह बाँघ कर उस तरफ बढ़ा और जरा खाँस दिया— खांसी सुन और इन्हें वार्डर समक्त कर वे दोनों तो भागे। किन्तु सवाल सीढ़ी का रह गया। अगर सीढ़ी वहीं रही, तो फिर हल्ला मचेगा और चौकसी बढ़ जायगी। लेकिन यदि कोई हटाने गया और किसी ने देख लिया, तब तो वही आदमी भागनेवाला माना जायगा और बड़ी भइ होगी। यह असमंजस की हालत थी। खैर, एक साथी को सक्त आई। वह सीढ़ी के नजदीक पेशाब करने के लिए बैठ गये, उसमें कट एक रस्सी बाँघ दी, और रस्सी को दूर से जाकर घीरे-धीरे खींचते हुए सीढ़ी को दीवार से काफी दूर तक हटा दिया। तो भी कुछ शक हो सकता था। किन्तु, माल्यम होता है, जब किसी जमादार ने सीढ़ी देखी, अपन पर बिपता आने के हर से वहाँ से उठा कर उसे वहाँ रख दिया जहाँ से वह लाई गई थी।

# ४. दीवाली फिर आ गई सजनी !

आज की ऊषा में कुछ अजीब आकर्षण है ! आज की प्रभात-किरणों में सोना-ही-सोना है !

हजारीबाग जेळ के लगभग एक दर्जन राजबंदी आज कुछ विचित्र सपना देखते उठे हैं। वह सपना—उसमें उत्साह है, उमंग है; आकुलता है, आहांका है!

जयप्रकाश यों कुछ देर से उठा करते हैं -- किन्तु, आज सबेरे उठ कर छोकरा किता से बाबू-वार्ड की ओर आ रहे हैं, जहां उनके दूसरे साथी हैं। यह जयप्रकाश! लगभग एक सप्ताह से दाढ़ी नहीं बनाई है, काले-उजले बालों की खिचड़ी बनी यह दाढ़ी उनकी हुर्वलता को और भी नुमायां कर रही है। आगे के दांत दूट गये हैं, जिन्होंने उनकी आकृति में ही नहीं, आवाज में भी विकृति ला दो है। आँखें कुछ घँसी हुई-गाल पुचके हुए! चलते हैं तो झुक कर—और अमीन को नापते हुए-से! उनके एक साथी का हृदयावेग पूट पहता है—

## दिवाली फिर आ गई सजनी !

"आपकी तन्दुरुती को देखकर हमारा दिल बार-बार सहम उठता है। यों तो आप.....

और, यह देखिये, सुखा चेहरा तमतमा उठता है, घँसी आँखें बल उठती हैं, गालों पर एक क्षण के लिए गुलाबी दौड़ जाती है; अपनी पूरी ऊँचाई में तन कर, अपनी बाणी को ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट करते हुए, जय-प्रकाश बोल उठते हैं—

''क्या आप सममते हैं जिस्म ही सब कुछ है—िस्पिरिट कुछ नहीं !… और जब मैं तय कर चुका, तो इस आखिरी वक्त में यह सब कहने का क्या फायदा ? मुझे जाना चाहिये, मैं जा रहा हूँ—आगे जो होना होगा, होगा!"

फिर, जैसे इस प्रसंग की वह कुछ चर्चा भी सुनना पसंद नहीं करते। वह अपने एक बीमार साथी को देखने के लिए अस्पताल की ओर चल पढ़ते हैं। सभी साथी स्तब्ध, निस्तब्ध रह जाते हैं। जिस साथी ने उनसे कहा था, उनकी आँखें सजल हो उठती है।

आज दीवाली हैं। तैयारियाँ हो रही हैं कि आज दिन भर कौन-कौन खेल होंगे ? खाने-पीने को क्या क्या बनेगा ? शाम के बाद क्या खेल होगा और किस प्रकार बारह बजे रात तक हैंसी-खुशी में क्क काटा जायगा ? यहाँ गानेवाले हैं, यहाँ बजाने वाले हैं; यहां खेलने वाले हैं, खाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं। जयप्रकाश के लिए कई जगहों की दावतें हैं—शाम को उन्हें बैडिमिन्टन का मैच भी खेलना है। ताश के तो पुराने खिलाही हैं ही—आज बाजी बद कर खेलना है उन्हें। बैडिमिन्टन में भी हारेंगे, ताश में भी हारेंगे। बाबू कृष्णवल्लभ सहाय से बैडिमिन्टन में वह क्या खाकर जीत सर्केंगे ? और बाबू यदुवंश सहाय से ताश में एक-दो टिन स्टेट एक्सप्रेस जहर हारेंगे।

गाने बजाने वालों ने तय किया है, शाम को खानेपीने के बाद एक थाल में बयालीस दीपक जलाये जायँगे और जल्लस बनाकर वार्ड-वार्ड घूमा जायगा। जलूस में गाने के लिए सिनेमा का वह प्रसिद्ध गीत चुना गया है— 'दिवाली फिर आ गई सजनी।' श्रीयोगेन्द्र शुक्क जी आज सबसे बड़ी मस्ती में हैं। वह अपने एक प्रिय साथी के मेल में बैठे कह रहे हैं —अरे, जरा वह गाना तो सुनाओं —

"वह हिंद का जिन्दा कांप रहा है, गूँज रही हैं तकवीरें। उकताये हैं शायद कुछ केंद्री और तोड़ रहे हैं जंजीरें।"

ये दावतें, ये खेळ, ये गाने—सब की तैयारियाँ कुछ इस स्वाभाविकता से हो रही हैं कि जेल के राजवंदी समक्त भी नहीं पाते कि कुछ अस्वाभाविक घटनायें भी घट सकती हैं। साधारण राजवंदियों की कौन-सी बात — जयप्रकाश की पार्टी के लगभग सौ सदस्य यहाँ हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है १ जानते हैं सिर्फ वे आये दर्जन लोग जिन्हें जाना है और आये दर्जन और वे साथी जिन्हें भीतर इन्तजाम करना और स्थिति सम्हालना है।

जो लोग जाने वाले हैं, वे तीन वाढों में रहते हैं। जयप्रकाश, शुक्क जी और गुलाली एक वार्ड में और सुरजनारायण छोकरे किते में ही दूसरे वार्ड में। रामनन्दन मिश्र और शालिशाम जी बाबू वार्ड के पहले नम्बर में।

शाम हुई, झुटपुटा हुआ ! चारों ओर दीपक जलने लगे । लोग एक दूसरे से गले-गले मिलने लगे। जयप्रकाश भी उन सब से मिले, जिनसे उनकी घनिष्टता है। यह मिलन-जुलन-इसमें भी कहीं कोई अस्वाभिकता नहीं दिखाई पड़ती है।

हाँ, कुछ आँखें रह-रह कर पसीज उठती हैं, कुछ सांसें ज़ोर-जोर से चलने लगती हैं। किन्तु कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। सब के सब एक बड़े नाटक के खिलाड़ी की हैसियत से अपने-अपने पार्ट अदा करने कें तैयारियाँ कर रहे हैं।

इस पार्ट का रिहर्सल और तैयारी पहले से किये जा रहे थे। बाहर जाकर पहले देहाती के इप में जंगल पार करना होगा, फिर स्टेशन के नजदीक पहुँच कर अलग-अलग सुरत-शकल अख्तियार करनी होगी। उसीके अनुस्प कपड़ों का इन्तजाम कर लिया गया है। न-जाने रास्ते में क्या मंमन्ट आ पड़े, इसलिए थोड़ी बहुत खाने की चीजों का भी जोगाड़ कर लिया गया है। पहाड़ी प्रदेश में चलने के लिए खास जुते भी मंगा लिये गये हैं। कुछ नकद स्मये का भी प्रषंध कर लिया गया है।

## दिवाली फिर आ गई सजनी !

शाम के पहले फिर एक बार बाहर के लिए सन्नारी का इन्तजाम कर लेने की कोशिश की जाती है, किन्तु फिर नाकामयाबी मिलती है। अतः अब 'चरणदास की जोड़ी' का ही भरोसा रखकर आगे बढ़ने का तय कर लिया जाता है।

किन्तु, यह क्या ? ज्यां ही थोड़ी रात बीती है, जयप्रकाश के कमरे में जो दो और सज्जन हैं उनमें एक के पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाता है। वह अलसर के पुराने मरीज हैं। दर्द उठना और डॉक्टर आदि का वहाँ आना-जाना शुरू हुआ। अब क्या होगा ? निस्सन्देह, वे दोनों सज्जन नहीं जानते ये कि क्या होने बाला है और यदि जानते भी तो अलसर का यह दर्द रुकने-वाला थोड़े हो था।

इसके चलते थोड़ी देर हो जातो है। किन्तु, आगे चलकर इससे फायदा ही फायदा होता है।

अब उपयुक्त अवसर आ गया। जयप्रकाश अपने एक प्रियंजन से अन्तिम बार मिल रहे हैं। अन्तिम ? हाँ, जयप्रकाश ऐसा ही समम्म रहे हैं। वह उनसे लिपट पढ़ते हैं, कहते हैं—"अब हम नहीं मिल सकेंगे, शायद ?" शायद कहने तक उनका गला भर आता है। वह प्रियंजन सुनकर भौंचक हो रहते हैं। 'अब हम नहीं मिल सकेंगे ?' ओहो, जयप्रकाश ने अपनी जान बाजी पर चढ़ा दो है। रोशनी न रही, न तो दोनों ओर की आँखें और चेहरे अजीब हश्य उपस्थित करते।

सिर्फ छः मिनट-- और, छः अभियानी दीवार के उस पार थे।

इधर जेल के भीतर "दीवाली, फिर आ गई सजनी" का जुलूस निकला हुआ है। हाँ, जुलूस हो। आगे-आगे वह दीपक की थाल है; पीछे गाने-वाले। उसके बाद दर्शकों का भुंड! दर्शकों में छोटे-बड़े सभी तरह के लोग शामिल हैं। सिर्फ कैदी ही नहीं—वार्डर और जमादार भी इस अभूत-पूर्व तमाशे को देखते घूम रहे हैं। छः बाबू वार्डों के कमरे-कमरे में जुलूस जाता है, फिर पंजाबी सेलों को तरफ। पंजाबी सेलों के निकट जाकर एक कैदी बोल उटता है—"चलिए छोकरा किता, जयप्रकाश बाबू को दिखला आया काय!" और, लोग मुंड जाते हैं उस और। अब क्या हो ह इस प्रवाह

#### जयप्रकाश

को किस तरह रोका जाय १ फट दो आदमी आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं—"नहीं नहीं, नहीं एक आदमी सख्त बीमार पड़ गये हैं, नहीं हल्ला ठीक नहीं।" जुल्स फिर मुड़ जाता है।

इस वार्ड से उस वार्ड —इस कमरे से उस कमरे! उसकी आखिरी तान दूटती है बाबा सिन्वदानन्दजों के कमरे में। वह बेचारे सो रहे थे। उनके कुछ शैतान 'चेछे' उनके कमरे के नजदीक जाकर उन्हें चिल्ला-चिल्ला कर जगाने लगे। उनके व्याख्यानों और लाठी-चाजों का मजा लोग यहाँ प्रायः लूटा करते हैं —इस जेल की एकरसता भंग करने में उनका बड़ा हाथ रहत आया है। इस आधी रात की भी उन्होंने लाठी-चार्ज कर ही दिया। कुछ को चोट भी लगी। सब के सब भागे।

हाँ, अब रात बारह बजे स ज्यादा बीत चुकी है। अब वे छोग सात मीछ की दूरी पार कर चुके होंगे और निर्धारित अड्डे पर पहुंच गये होंगे। किन्तु कोशिश की जाय—जितनी ज्यादा देर तक मंडा नहीं फूटता है, उतना ही अच्छा।

एक आदमी को जयप्रकाश के कमरे में भेजा जाता है। तब तक वहाँ रह गये वे दोनों सज्जन सो चुके हैं। जो तीन सज्जन बाहर गये हैं, उनके बिछावन की मशहरियों पहले से हो गिरा दो गई हैं। तिकये और ओढ़ने को इस सलीके से रख दिया गया है कि माल्यम हो, लोग सो रहे हैं। वह आदमी जाकर घरके दरवाजे पर एक कुसी लेकर बैठ जाता है। ज्योंही जमादार साहब अपने बूटों को चरमर करते और चाबियों के मुख्य को मुह पर ले जाकर इस तरह इशारा करता है कि बोमार अमे बढ़ता और हाथ को मुह पर ले जाकर इस तरह इशारा करता है कि बोमार अमे सोये हैं, आप उधर से ही लौट जाइये। उस समय तक इस जेल में नियम था कि जिस कमरे में बीमार हो, वह बन्द नहीं किया जाता था, डाक्टर और जेलर से कहने पर खुले रखने को इजाजत मिल जाया करती थी। यह प्रथा इतनो प्रचलित थी कि जमादार साहब ने मान लिया होगा कि इजाजत लेली गई है—क्योंकि इस बीमारों की चर्ची शाम को हो जेल भर में हो चुकी थी। रात में जब-जब पहरे बाले और नये जमादार या वार्डर गश्त में आये, तब-तब ऐसा ही

### दिवाली फिर आ गई सजनी

किया गया और किसो ने कमरे को बन्द करने या भीतर घुस कर गिनती छेने की जरूरत भी महसूस नहीं की । बाहर से तो माळूम होता ही या कि छोग सोये हुए हैं।

जरा उस आदमी की भिक्त, साहस और चातुरी के निकट सर झुकाइये, जो रातभर वहाँ बैठा रहा और यों जमादारों को चकमे में डालता रहा ; क्यों-कि जरा भी भद खुलता, तो सारा गुस्सा उसी पर उतारा जाता ! वह कोई बड़ा आदमी भी नहीं था, जो उसे माफी मिल पाती !

छोकरा किते के दूसरे वार्ड से सिर्फ एक आदमी निकला था—बहाँ वार्ड-बन्दो में दिक्कत नहीं हुई। "सब बाबू आगइल बाइन ? और जवाब में "हाँ जमदार साहब !" बस, किस्सा खत्म! किन्तु, इधर बाबू—बार्ड के पहले नम्बर से दो आदमी भागे थे। एक का कमरा तो बन्द हुआ, दूसरे के कमरे के नजदीक पहुँचने पर वार्डर पूछने लगा—"इसके बाबू कहाँ हैं ?" "बाहर तमाशा देखने गये होंगे।"—ऐसा कह तो दिया गया किन्तु, जब तक इस वार्डर का पहरा नहीं बदला, तब तक फिर नये तमाशे का इंतजाम चलता रहा। जब दूसरा वार्डर आया, तब फिर वह कमरा भी रामराम करके बन्द कराया जा सका!

चारों ओर सन्नाटा है। कहीं से गाने की आवाज आ रही है—"पंछी उक् जा अपने देश!" हाँ, हाँ, उड़ जा, उड़ जा! और, जब गाने की दूसरी कड़ी आती है—

"ही छे हो छे उड़कर जाना, नन्हें-नन्हें पर न थकाना" तब १ जेल का समूचा वातावरण जैसे काँपता, सिहरता-सा मालूम हो रहा है। गानेवाला वह विद्यार्थी क्या जानता था कि वह इस गीत को गाकर अपने दिल को हल्का करन के बदछे कितन दिलों की धड़कन को तेज कर रहा था।

भोर होती है। आज का दिन कुछ मारी है। आसमान पर बादल छाये हुए हैं। वे लोग कहां होंगे ? केसे होंगे ? कपड़े यहीं छूट गये ! जूते यहीं छूट गये ! जुते वह जुके होंगे । शालिप्रामजी जो साथ में हैं। वह जुकर कोई इन्तजाम कर सके होंगे । किन्तु, अभी कुछ निश्चित क्या

कहा जाय ! क्या कुछ और देर तक इस प्रसंग को छिपाया नहीं जा सकता ? इंग, हाँ, कुछ और देर...

जयप्रकाश भीर में मार्क्सवाद पर क्लास करते हैं। जेलभर से लोग छोकरा-किते में उनके यहाँ पहुँचते हैं। इस तरफ खबर करा दो गई— "जयप्रकाश की तबीयत खराब है, रातभर नींद नहीं आयी; अभी सोये हैं, आपलोग उनकी ओर न जाइये।" और, छोकरा-किते के लोगों ने सममा— आज सबेर ही जयप्रकाश बाबू-वार्ड की ओर चले गये हैं।

बाबू-वार्ड की ओर भोर में भी कुछ खेल हुए, कुछ गाने हुए । लोगों का ध्यान और बँटा रहा । किन्तु, दस बजते-बजते मालूम हो रहा है—अब बम पूटने जा रहा है । क्योंकि देखिये, यह बड़े जमादार साहब जयप्रकाशजी की तलाश में वार्ड-वार्ड घूम रहे हैं । बात यों है कि इस जेल में नये सुपरि-न्टेन्डेन्ट साहब परसों ही पधारे हैं । आज ऑफिस में आने के बाद जेल के भीतरी प्रबंध के बारे में कुछ जरूरी निर्णय कर लेने के लिए वह एक-दो परि-चित राजबंदी को बुलाते हैं । उन लोगों ने उनसे कहा है कि इस जेल में जयप्रकाश ही सर्वेसर्वा हैं, आप उनसे ही मिलिये । वे राजबंदी बेचारे यह क्या जानते थे कि जयप्रकाश वहाँ हैं नहीं—फल्दा वे एक भयानक मंडाफोड़ के कारण बन रहे हैं । खेर, उनकी बात पर सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब छोकरा-किता पहुँचते हैं । वहाँ पता चलता है, जयप्रकाश यहाँ नहीं हैं, शायद बाबू-वार्ड की ओर गये होंगे । साहब बैठ जाते हैं जयप्रकाश के कमरे के बरामदे में और जमादार से उन्हें बुला छाने को कहते हैं ।

जमादार जब किसी वार्ड में पहुँचता है, तुरत कोई-न-कोई ऐसा निकल हो आता है, जो उसे कहता है कि मैंने जयप्रकाश को अमुक ओर जाते देखा है। वह वेचारा इधर-उधर मारा-मारा फिर रहा है। छः बाबू-वार्ड, पूरा अस्पताल, तीनों पंजाबो-सेल वह खोज डालता है और अन्ततः यह समफ कर लौटता है कि शायद जयप्रकाश अपने कमरे में लौट गये हों। रास्ते में ही जेलर से भेंट होती है, जिसे सुपरिन्टेन्डेन्ड ने देर होते देख कर मेजा है। जेलर जब जमादार के मुँह से सारी बार्ते सुनता है, चौंक उठता है। कहता है—"देखों तो, शुक्कजो कहाँ हैं ?" योगेन्द्र शुक्कजो ! बिहार भर के जेल

### दिवाली फिर आ गई सजनी

शुक्रजी के नाम से काँपते हैं। जेलर ने बहुत सही समन्ता-विना शुक्रजी के कौन जेल की दीवार फाँदने की हिम्मत कर सकता है 2

थोड़ी देर फिर दोनों की दौड़थूप ? जेलर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और जमादार आकर जब कहता है—"हुजूर, शुक्रज़ी भी नहीं दिखाई दे रहे ।" "श्रौर सरज बाबू ?" "जहाँ तक याद है, उन्हें भी नहीं देखा !" बस, वह सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास दौड़ता पहुँचा और अब देखिये, सुपरिन्टेन्डेन्ट का पूरा काफला बेतहासा जेल-दफ्तर में, गेट की ओर, भागा जा रहा है !

टन-टन-टन! टन-टन-टन! यह पगळी घंटो बज उठी। सारा जेळ गूँज उठा। सभी वाडों के फाटक बन्द हो गये। सब सेन्ट्रल टावर की ओर दौड़ पड़े। "क्या दौड़ रहे हो? झुठो पगलो होगो!" "जमादार साहब, क्या बात है?" "क्या कहा—जयप्रकाशजो भाग गये!" "वाह साहब, क्या कहने हैं।" तरह-तरह का कोलाहल! पगलो घंटी का इस्तेमाल इयर मुद्दत से नहीं हुआ था। घंटी टूट कर नीचे गिड़ पड़ी। ठहाका पड़ने लगा—"अँगरेजी राज को घंटी टूट गिरी!" घंटी टूटने पर खतरे की लाल मंडो दिखाई जाने लगे। कमाची पतली थी—हवा के मोंक से मंडी विकल कर हवा में उड़ती हुई जमीन पर आ रही! "अँगरेजी राज का मंडा गिर गया!"—फिर ठहाके पर ठहाके! "क्या सचमुच जयप्रकाशजी भाग गये हैं?" एक ने कहा—"करें तो क्या? न यहाँ अंडी मिलती है न बंडी, इस जाड़े में कोई यहाँ क्यों रहे!" बात यों है, कि इस जेल के राजबन्दियों को जाड़े में अंटी का कुर्ता और उन की बंडी मिला करते थे; किन्तु इस साल ये अब तक नहीं मिल पाये थे। उसी पर यह किसीने दिल्लगी कर दी। अब ठहाका अटहास में बदल गया!

यह ठहाका और अट्टहास कुछ ऐते संक्रामक हुए कि लगभग दो बजे जब पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल में भागे, तो उनके डिपुटी ने एक राजबन्दी को सुला कर कहा—"…जी, जाने दीजिये, बहुत दिल्लगी हुई। अब जयप्रकाशजी को बाहर कीजिये। भला उनके ऐसा आदमी कहीं जेल से भागता है?"

किन्तु, घीरे-घीरे इस घटना की गम्भीरता जेल पर छाने लगी। जेल के अफसरों ने जेल के कोने-कोने को छान डाला—सेल देखे गये, वार्ड देखे गये—बिस्तरों के नीचे देखा गया, पेड़ों के ऊपर देखा गया, पाखाने देखे गये, रसोई-घर देखे गये! "जयप्रकांबाजी सचमुच भाग गये और उनके साथ हो योगेन्द्र शुक्रजी, सरज नारायणजी, रामनन्दन मिश्रजी, गुरु।लीजी और शालिप्रामजो भी!

भोर से ही बाबू रामनारायण सिंहजी कई बार शालिआम की चर्चा कर रहे थे—वह कहाँ चला जाया करता है, कब खाने आयगा आदि। जिस समय पगली घंटी बज रही थी, वह निश्चिन्त होकर शतरंज खेल रहे थे; क्योंकि वह सोच भी नहीं सकते थे कि जयप्रकाश या कोई राजबन्दी जेल से भागेगा। किन्तु, कितना आश्चर्य—इन राजबन्दियों को जेल से भगाने के अभियोग में सबसे पहले सजा दी गई रामनारायण बाबू को ही! एक रात को उन्हें गेट पर बुलाया गया और श्री कृष्णवल्लभ सहाय (अब मालमंत्री, बिहार सरकार) एवं श्री सुखलाल सिंह (अब पालियामेंटरी सेकेंटरी) के साथ उन्हें चुपके-चुपके भागलपुर जेल मेज दिया गया!

अन्य राजबन्दियों पर जो गुस्सा जेल-अधिकारियों ने उतारा, उसकी चर्चा, ही फिज्ल । किन्तु चाहे जो हो, १९४२ की इस हजारीबाग की दिवाली को बिहार का राजनीतिक इतिहास तो भूल नहीं सकता।

# ५. "कहीं आदमी जेल में रखा जाता है ?"

भव जेल के मोतर क्या रखा है भला ? चिल्ये, जरा बाहर चल कर तमाशा देखें।

देखिये, यह सामने दीवाल है। पत्थर की काली दीवाल, जिसे ग्रामा-वस्या की कालिमा ने और काली-काली बना रखा है। चारों ओर कैसी निस्तब्धता! धान के खेतों में हवा सायँ-सायँ कर रही है और एक टिटहरी अभी टें-टें करके सिर से निकल गई है।

दीवाल के उत्पर वह देखिये, एक काली-काली-सी आकृति। आकृति हिल रही है। फिर वह दीवाल के सहारे ससर कर जमीन पर आ खड़ी होती है। पहचाना आपने १ पहचान सकेंगे कैसे १ काली सुरत, काली कमीज, काला पेंट ! यह सुरज नारायण हैं। इन सबों में सब से तेज दौड़ सकते

# कहीं आदमी जेल में रखा जाता है ?

हैं स्रज; वह 'डेअर डेविलरो' में भी किसी से कम नहीं हैं! पहले आये हैं कि यदि कोई गड़बड़ हो तो आग निकल सकें और नहीं, तो 'औल क्लियर' का सिगनल भीतर भेज सकें।

इधर-उधर देखते हैं, कुछ नहीं। चारों ओर अंधकार है, सन्नाटा है। सिगनल—और, यह दोनाल पर दूसरी आकृति ! यह शालिप्राम हैं ? पध्रदर्शक तो इन्हें ही होना है न ? यह भी खिसक कर जमीन पर आ जाते हैं और दोनों लेट रहते हैं, कहीं दूर से कोई टौर्च भी डाले, तो दिखाई नहीं पढ़े !

फिर तीसरी आकृति ! लम्बी, पतली ! यह जयप्रकाश हैं। शरीर में सिर्फ एक छनी बनियाइन है, जिससे शरीर को लम्बाई बढ़ी-सी माल्यम पड़ती हैं। वह भी नीचे आ रहते हैं, एक बार इस ऊँची दोवाल की ओर नीचे से कपर तक नजर डालते हैं और फिर दोनों साधियां के नजदीक छबक कर बैठ जाते हैं।

यह आये रामनन्दन ! अपना कोट इड़नड़ी में उसी पार छोड़ आये हैं—जिसमें रुपये भी हैं।

और, तब शुक्रजी ! इस जहाज के कर्णधार ! इस अभियान के नेता ! जैसा शरीर, वैसी हिम्मत ! उनके पीछे, छाया की तरह गुलाली !

लेकिन यह क्या ? अन्त में डोर के सहारे जो गठरी आने वाकी थी, वह आ नहीं रही ! उसी गठरी में कपड़े हैं, जूते हैं, खाने की कुछ चीजें हैं। आती कहां तक, धम्म-सी आवाज। क्या गठरी होर से खुल कर गिर गई ? अब क्या हो ? "में लाने जा रहा हूँ ।"—गुलाली ने कहा। किन्तु फिर धम्म-सी आवाज! नहीं नहीं, अब रुक्तना ठीक नहीं—हम आगे बढें! जो होना होगा, होगा!

छः मिनट के अन्दर-अन्दर जेल की चहारिदवारी को पार कर छः व्यक्तियों का यह काफला चल पड़ता है।

थोड़ी दूर छाती के बल रेंगते हुए, फिर हाथ और घुटनों के सहारे, तब छाती और सिर घुका कर, अन्त में सिर ताने छ:-के-छ: ये नये अभियानी भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय लिखते आगे बढ़ रहे हैं।

#### जयप्रकाश

हाँ, भारतीय इतिहास में यह नया अध्याय लिखा जा रहा था। सुना कि वारंट कट गया, और फिरार हो गये; जमानत पर जेल से बाहर आये और पूरा इन्तजाम कर एक रात को अन्तर्धान हो गये; एक का-दुक्का पुलिस को चक्से में डाल कर चम्पत हो गये—ऐसे उदाहरण भारतीय कान्तिकारियों के इतिहास में देखा-सुना गया था। किन्तु, जयप्रकाश ऐसे देशविख्यात व्यक्ति का, विना किसी बाहरी सहायता के, घोर जंगलों और पहाड़ों के बीच बने जेल से यों एक काफले के साथ निकल भागना और पूरी कामयाबी के साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

लेकिन, हम यह इतिहास में क्या उलमा गये—हम जरा इस जीवित इतिहास का पदानुसरण करें।

अरे, यह क्या हुआ ? असी दस कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये थे कि सबके सब पानी में चम-चम करके गिर गये। यह पानी ? क्या जेल का नाला है यह ? या खेतों को पटाने के लिए बनाया गया नाला। कम्बल्त जो कुछ हो—रहे-सहे कपड़ों को भी तो भिगों डाला! यह नवम्बर की हजारी-बाग की रात। सायँ-सायँ हवा। कपड़े भींगे और तेजी से कदम बढ़ रहे। दाँत कट-कट कर रहे, हाथ काँप रहे, किन्तु, कदम, हाँ तेजी से बढ़ रहे।

बढ़े चलो, बढ़े चलो !—अब तो ये दौढ़त चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं ? किस ओर जा रहे हैं ? रास्ता कहां है ? छोड़िये इन मंभ्यां को —बढ़े चलिये। बढ़े चलिये, पहले काफी दूर निकल जायँ, सुरक्षा का इत्मीनान कर लें, फिर रास्ता हूँ दूं लेंगे। जिसे चेल की दीवाल रास्ता दे सकी, उसे धरतीमाता रास्ता न देंगी ? बढ़े चलिये, बढ़े चलिये!

बढ़े चिलिये, बढ़े चिलिये — किंतु क्या बिल्येगा, कहाँ तक बिल्येगा ? वह पीछे देखिये, जेल के सेन्ट्रल टावर की वह रोशनी आपकी ओर धूर-धूर कर देख रही है और व्यंग के स्वर में कह रही है — हजरात, आपकोग भागे कहाँ जा रहे हैं ? मैं देख रही हूँ, देख रही हूँ आपलोगों को ! आप लोग कहाँ छिए पायँगे, कहाँ जायँगे ?

उफ़, इस रोशनी से कैसे पिंड छूटे ? यह पिशाचिनी कब हमारा पीछा छोड़ेगी ? बड़े चळो दोस्तो, बढ़े चळ :

# कहीं श्रादमी जेल में रखा जाता है?

यह हैं जयप्रकाश—जो सीघे तनकर खड़ा भी नहीं हो पाते थे; जो गिन-गिन कर डग रखते थे। इस रात में, इस अंघेरे में, इस खुरदरो जमीन पर, इस कंकरोले रास्ते पर किस तरह दौड़े भागे जा रहे हैं!

"देखिये जयप्रकाशजी, वही आप हैं! कहाँ गई कमजोरी, कहाँ गई दुर्बछता! आजाद हवा ने हमारे पैरों में जैसे पंख स्मादिये हों। अरे, आदमी कहीं जेल में रखा जाता है ?"

यह शुक्रजी बोल रहे हैं। किनता बोल रहे हैं! शुक्रजी किनता बोल रहे हैं! जिनका शरीर इस्पाती, दिल इस्पाती, मंसुबे इस्पाती, इरादे इस्पाती—वही इस्पाती शुक्रजी इस समय जैसे किन बन गये हों। चट्टान के नीचे फरना होता है—काश, आदमी आदमी के बारे में भी यह सस्य हमेशा याद रखता!

एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे—हां, पांच घंटों की लगातार दौड़-धूप के बाद जेल की रोशनी से पिंड छूटा। तब, अब देखते हैं, पगडंडियां भी गायब हो रही हैं और सामने घनघोर जंगल !

सात मिल पर जो अड्डा था—अब तो उसकी बात भी नहीं सोची जा सकती थी। ये बहुत दूर निकल आये हैं। शालिप्राम अब पथप्रदर्शक नहीं रहे; अब उनका काम असमान के तारों ने छे लिया। यह हैं सप्तिष, यह प्रृब। यह हुआ उत्तर, उसके पीछे दक्षिण; यह दाहिने हाथ की तरफ पूरव, बार्ये पिइचम। उस स्टेशन तक पहुँचना, वहाँ के लिए इस दिशा में बढ़ना है। बढ़े चली, जबानो, बढ़े चली!

जंगल है—हाथों में जरूर कुछ ले लो। तड़-तड़ करके कई टहनियाँ तोड़ी गईं, उनके पत्ते-दातुन छोल दिये गये—छः हाथों में अब छः डंडे हैं।

हंडे ? शादमी ! तुम हंडे लेकर मेरे राज में निह्न हु से आ रहे ? यह गुस्ताखी है तुम्हारी ! सरासर गुस्ताखी ! एक भयानक गुर्राहट । समूचा बन-प्रान्तर थर्रा उठा । घोंसलों के पंछी निहुँक उठे । पत्ते काँपते-से दीखो । शेर हैं ? हाँ, शेर हैं । "सराज, बलो, साले की मार हालें !"—यह बिहार के शेर बोल रहे हैं । दो शेरों का मुकाबका है । देवताओं, जरा आसमान से इस हश्य को देखों। लेकिन नहीं । शेर की कह शेर जानता है—जानवर

हुआ तो क्या ? जंगल के चौपाये शेर ने दोपाये शेर के रोब के सामने घुटने टेक दिये। "तुम्हारा लोहा मान लिया, भाई—आगे बढ़ो।" वह शेर चलता बना। शुक्कजी के नेतृत्व में उनका काफला आगे बढ़ा। रह-रह कर बादल घर आते हैं। तारे भी गुम। लेकिन तो भी कदम आगे बढ़ते जा रहे—अब भी कोई रोशनी उन्हें राह बता रही है—हद्य की रोशनी या आदर्श की रोशनी ?

यह देखिये, अब लोही लग रही है—अब भोर होने ही को है। जरा अब सुस्ता क्यों न लें ? हाँ, हाँ, थोड़ा भाराम कर लीजिये। एक पेड़ के नीचे सोने का कम होने लगा। किन्तु, कपड़े कुछ तो हवा से सुख गये हैं, कुछ अब भी गीले हैं। रामनन्दनजी सब कुछ भूल सकते हैं, सिगरेट-दियासलाई कैसे भूलें ? पेड़ के पत्ते बटोर कर आग जलाई गई—चारीर भी गरम हुआ, कपड़े भी सूखे। फिर तने की उभरी जहाँ को तिकया बनाकर सब लेट गये। किन्तु, नींद आती कहाँ से है ? शेर की दहाड़—जंगली जानवरों का चिल्ड-पों—फिर, यह चिन्ता कि हम कहाँ हैं ? कहीं दुश्मन तो निकट नहीं ?

और, आनन्द का आधिक्य भी ता नींद नहीं आने देता! आखिर, हम जेल के बाहर हो हो गये! एक असम्भव इस आसानी से सम्भव होकर रहा! हृदय में भावनाओं को तरंगें—मस्तिष्क में विचारों की उधेक्खुन। भावनाओं और विचारों ने कब स्वप्न के रूप धारण किये, किस स्वप्न के रूप धारण किये, हम उसके गोरखधंधे में क्यों फँसने जायँ ? . देखिये, लोही फट चुकी है, अब किरणें छिटक रही हैं। आज की किरणें—इन्हें बादल ने ज्यादा रंगीन बना दिया है, या हमारो भावनाओं ने ? जाड़े से सिकुड़े जिस्म पर ये किरणें स्वर्ण-छेप का काम करती हैं! गरमी मिल रही है, ताजगी मिल रही है।

तालगी १—हाँ, हाँ, उठिये। कुछ ताजा हो लिये आप लोग, अब उठिये, चलिये, बढ़िये। कहाँ जाना है, माल्रम है १ कितनी दूर जाना है, माल्रम है १ यह बगल में हो जो सड़क है, उसीके समानान्तर चलते चलिये। यह सबक किसी अड्डे पर पहुँचा हो देगी। शालिप्राम साथ में हैं—कोई

# तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं!

अच्छा गाँव या करना आया, उनके जानपहचानी कोई-न-कोई मिल ही जायँगे, फिर तो बेहा पार!

मत्यार उठते हैं। एक दूसरे को इस रोशानी में अच्छो तरह देखते हैं! उफ, ये ही हमलोग हैं! हूँ, यही हमलोग हैं। काफला बढ़ता है, सूर्य महाराज ऊरर चढ़ते जाते हैं, वक्त करता है, रास्ता भी कर रहा है। किन्तु, अब एक चीज और कार्ट खा रही है। यह है भूख! रातभर चलते रहे हैं और यह अब दस बज रहा है। अँतिहयाँ कुलबुला रही हैं। क्या बगल में, सड़क के आसपास, कोई दुकान नहीं है ? जरा तलाका तो करें। किन्तु, दुकान तलाश करने के पहले टेंट की तलाशी लें। जो पचास भुने हुए राये थे, वे तो मिश्रजी के कोर में ही रह गये। अब सौ रुपये का एक नोट है—किसी छोटी दुकान में वह भुनेगा कैसे ? और, इस लपरंग में सौ रुपये का नोट भुनाते देख क्या लोगों को सन्देह नहीं होगा ? तब हो क्या ? जेल के सबसे पुराने एंछी शुक्रजी हैं—"मेरे पास कुछ न कुछ जरूर होना चाहिये।" वह अपनी फोली माइते हैं और एक चवन्नी निकल आती है। वह चमचमाती चबन्नी!—लोगों को आंखों की पुतिलयाँ भी चमक उठती हैं!!

किन्तु, पुतिलयाँ चमकें — पेट की जनाला बुक्तनेवाली नहीं। सङ्क की बगल में जो पड़ाव ढूँ हा गया, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता !

६. तीन वेर खाते, वे ही बीन वेर खाते हैं!

उधर पेट में आग लगी है, इधर पाँव की हालत देखिये।

कंकड़ पर, पत्थड़ पर, कुशों पर, कांटों पर चलते-चलते पैर की तल्ली जैसे, घिस गई है। कितनी बार ठोकरें लगी हैं, कई बार गिरते-गिरते बचे हैं। तल्वे में पहले फफोले आये, फफोलों में पानी भर आया, फिर किसी कुश-कांटे के लगने से, या ठोकर खाने से, फफोले फूट गये, पानी बह गया। पानी बह गया, फिर फफोले की पतली चमड़ी उधड़ गई। अब समृचा तलवा लाल-लाल-जरा भी कोई खोंच लगी कि ख्त बहने लगा। यदि कोई पीछा करनेवाला होता, इनके पैर से बहे ख्न के धट्यों की लकीर को पकड़ कर इन्हें पकड़ ले सकता था।

#### **जैयप्रकाश**

इन घायल पैरों को घसीटते सब बढ़ते जा रहे हैं। यों तो सब की हालत खराब है, किन्तु तोन तो चलने से बिल्कुल लाचार हुए जाते हैं। जयप्रकाश के पैर में साइटिका का दर्द हुआ करता है, रामनन्दन गेटिया के मरीज हैं और गुलाली के पैर में एक बढ़ा कांटा चुभ गया है—इस तरह वह भी लाचार हो रहा है।

किन्तु, धीरे-धीरे इन घायल पैरों को घसीटना भी मुहिकल हो रहा है।
पेट में अब कुछ जाना हो चाहिये! क्या जाय १ हाँ, हाँ, जंगल में कुछ
कंदमूल तो मिल हो जाना चाहिये। इन्हीं कंदमूलों ने राम के चौदह साल
कटा दिये, प्रताप को अकबर से सामना करने के लिए जिन्दा रखा। हमलोग
खोर्जे तो, वनदेवी जहर हमलोगों को कोई आहार देंगी!

और, सामने एक गुलर का पेड़ है। गुलर ! लीजिये, खाइये। लेकिन ये छोटे-छोटे पकोने, फिर कितने कम! अच्छा, यह करोंदा लीजिये। जंगली करोंदे, खहे-खहे। जो पक कर काले पड़ गये हैं, उनकी खटमीठी कुछ अच्छी लगती है। और बड़ी देर पर यह मरन्वेर मिला। किस तरह छः के छः हट पड़े हैं इनपर! माल्स होता है, जैसे जीवनधन मिल गया। आप खाते हैं और जो अच्छे बेर मिलते हैं, उन्हें साथी की ओर बढ़ाते हैं। भई, जरा इसको खाओ—यह तुम्हारे ही लायक है! लेकिन यह भी तो बेर नहीं, मरनेर है। गूदा तो नाममात्र, सिर्फ गुठलो गुठली के चाटने से तृप्ति भले ही मिल जाय, पेट नहीं भरता। अन्त में यह आंवला। आंवला—आज पाचक के रूप में नहीं, भोजन के रूप में खिया जा रहा है!

यों पेड़ों को डालियों से फल और पहाड़ी सोतों से पानी छेते लहूछहान पैरों के साथ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। दिन के चार बजे गरम जल का एक फरना मिला। गरम जल में पैर रख दिये गये! पैरों को बहुत आराम मिला। पैरों के आराम के साथ पेट को भी कुछ तृप्ति इसलिए मिलो कि यहीं बगल के पड़ाब से शुक्रजो अपनो चनन्नो का चूड़ा खरीद लाये। चूड़ा है, नमक है, लाल मिर्च है! कितने प्रेम से लोग सा रहे हैं। इनके आगे छप्पन भोग मात! "लेकिन भाई, अभी तो पता नहीं, कब तक जंगळ-जंगल जाना है, इसलिए आधी ही रसद खाइये, आधी रसद रख दीजिये

# तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं!

आगे की मुहीम के लिए !'' छः आदमी में आठ पैसे का चूडा लगभग बीस घंटे के बाद खाने को मिला। अंति इयों ने शोर किया—नहीं, कुछ और दो। दिमाग ने कहा—चुप पगली, चुप, कुछ आगे की भी सोच! आधा चूडा, नमक और लाल मिर्च गठरी में रख लिये गये।

पैट को कुछ शान्ति मिली, पैर को कुछ आराम । किन्तु, देखा गया, थोड़ी देर के विश्राम के कारण खून कुछ इस तरह जमा हो गया है कि खाली पैर जमीन पर नहीं रखे जाते। जयप्रकाश के पैरों की सबसे बुरी हालत है। अतः कप हे को फाइ कर तलवों से लपेटा गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही तलवे का कपड़ा खून-खुन हो गया, किन्तु रुक्तना तो असम्भव ही है। साथियों के कंथों का आसरा लिये वह धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

इस तरह धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि देखते हैं, आसमान पर हवाई जहाज के गरत हो रहे हैं। इधर से उधर, उधर से इधर! नजदीक ही राँची में फौजी हवाई अड्डा है, जहाँ से हवाई जहाज जब-तब छड़ा करते हैं। यह हवाई जहाज भी याँ ही मटरगरती में उड़ रहा है, या हमलोगों की खोज में निक्रला है १ मान लीजिये, खोज में ही है। अब पांत में मत चिल्ये, छक्षछिप कर विलग-विलग चिलये।

किन्तु, चित्रयेगा क्या ? जयप्रकाश की साइटिका अब जोर कर रही है। पैर को नर्से तन गई हैं, अब तो उनके लिए चलना मुक्किल ही है। क्या किया जाय ? शुक्क भी और शालिप्राम अब उन्हें ढोकर ले चलने लगे। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और बीच में उन्हें बिठा लिया। यह जंगली राह, यह पथरीली जमीन, पूरी रात और पूरे दिन के थके, पैर घायल, अंत- इयां अब भी कुलकुला रहीं—तो भी ये दोनों अपने प्यारे साथी को ढोकर लिये चले जा रहे हैं! यदि कलियुग में आसमान से फूल बगसते, तो सबसे अधिक फूलों की वर्षा उस दिन हजारोबाग के उस जंगल में होती!

कभी साथियों की बाहों के खटोले पर और कभी उनके कन्धों का आसरा लेकर पैरों को घसीटते हुए जयप्रकाश जंगल को पार कर रहे हैं। अब झु:पुटा हो चला, अब फिर रात हो आई। किन्तु विश्राम के लिए समय कहाँ, स्थान कहाँ ? अब भी पेट में चुड़े की कुछ गरमो है--हम

बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। कुछ दूर जाने पर एक बेलगाड़ी जाती हुई दीख पड़ी। गाड़ीवान भाई, जरा हमें अपनी गाड़ी पर लेते चिलये। हमलोग यात्री हैं, रास्ते में डाकुओं ने छठ लिया है। हमारे पास यही घड़ी है, ले लीजिये, बंधक रखिये और हमें लेते चिलये; बड़ा अहसान मानेंगे हम आपका! किन्तु, गाड़ीवान राजी नहीं हो रहा, नहीं हुआ। बस्न, सिर्फ चरणहास की जोड़ी का आसरा कीजिये, और बहते चिलये!

आधी रात के बाद तक, एक बजे तक, ये लोग चलते रहे। अब पैरों ने साफ जवाब दिया। तब फिर आग जलाई गई, जिस्म को गरमाया गया, पेट में चूड़ा-नमक-मिर्च रखे गये और सो रहा गया! एक पहर सोये थे कि हड़बड़ा कर फिर उठे। चार बज गये थे, कुच कर दिया गया।

डोही लगती है, किरण फूटती है, उजाला होता है, और ये लोग चले जा रहे हैं। घड़ी बीतती है, पहर बीतते हैं। लगभग एक बजे एक ऐसी जगह पहँचते हैं, जहाँ से शालियाम सबसे अधिक काम के सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, हाँ, कहीं यहीं बगल हैं तो गाँव होगा, दुवेजी का गाँव । आपलोग यहीं जंगल में बैठिये, हमलोग जाते हैं, देखते हैं, क्या हो सकता है ? जयप्रकाश. रामनन्दन और गुलाली रह जाते हैं--तीनों के पैर बेकार हो गये हैं न 2 शुक्रजी, सरज और शालियाम गाँव की टोह में चलते हैं। बीच में एक पहाड़ी नाला पार करना होता है। फिर गाँव दिखाई पड़ता है। यह गाँव है, यह खिलहान है। देखिये, वह दुवेजी ही तो हैं ? धान ओसा रहे हैं। अरे. आपलीम ? हाँ। आपलोगों के भागने का शोर तो चारों ओर मँचा हुआ है। किन्त होने दोजिये, चलिये, भोजन तो कीजिये। लेकिन शालिप्राम का गाँव में जाना ठीक नहीं। किसी दूसरे ने पहचान लिया तो ? चलिये शुक्रजी, सुरजबाव । दुवेजी का आँगन, रसोईघर—दोनों पलथी मारे किस शान से भात-दाल-धी खा रहे हैं। पूरे पैतालीस घंटे के बाद यह भरपेट खाना मिला है-और इन घंटों के अधिकांश का एक एक मिनट दौहधप में ही बीता है न १

शास्त्रिप्राम खिलहान में ही खा छेते हैं। फिर सौ ठवये का नोट भुनाया जाता है। वालोस् ठवये के कपड़े खरीदे जाते हैं। पुराने जूते इकट्ठे किये

## तीन बेर खाते, वे ही बीन बेर खाते हैं!

जाते हैं। चूड़ा, गुड़ और आँटे की टिकरियाँ मोडरी में बाँध कर जंगल की ओर चला जाता है।

दुवेजी की कृपाओं की सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे भाई की एक बेलगाड़ी छेकर उनकी सेना में भेज दिया। छोटी बेलगाड़ी थी—उसपर तीनों घायल साथियों को सुला दिया गया। बाकी तीन साथी देहाती किसान के नेश में पीछे-पीछे चले। रास्ते में एक पुलिस-चौकी पहती थी। कहीं उन लोगों ने छेहछाड़ की तो? दो कुल्हाड़ियाँ भो छे ली गई थीं, जिन्हें सूरज और शुक्रजी अपने कंधों पर लिये चल रहे थे। इन कुल्हाड़ियाँ के कारण एक तो ऐसा माल्यम पड़ता था कि ये लोग सचमुच जंगल से लौट रहे हैं, दूसरा, मौके पर इनके सहारे पुलिसवालों से दो-दो हाथ भी कर लिया जा सकता था—क्यों कि चौकी की पुलिस के पास बन्दकें तो हुआ नहीं करतीं! किन्तु, इन कुल्हाड़ियाँ के प्रयोग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आधी रात से जयादा वक्त गुकर गया था। चौकी पर सब लोग सर्राटे छे रहे थे। गाड़ी और काफला मजे में आगे बढ़ गये।

और, अब ये गया जिले में पहुँच चुके हैं। दुवेशी की बेलगाड़ी लौटा

दो जाती है और ये लोग एक जगह सो जाते हैं। भोर में उठकर देखते हैं, हमलोग रातभर कांटों पर सोये हुए थे। थकावट शायद कांटे को भी फूल बना देती है!

सोने के पहले ही विचार कर लिया गया था कि अब आगे का क्या कार्यक्रम हो। तय पा गया था कि अब इस काफले को दो दलों में बाँटना चाहिये। एक दल में जयप्रकाश, रामनन्दन और शालिप्राम रहें; दूसरे दल में शुक्रजी, सूरज और गुलाली। एक दल यहाँ से बनारस जायगा, दूसरा दल उत्तर बिहार। बनारस के दल का एक निश्चित ठिकाना मुकरेर कर लिया गया, जहाँ उत्तर बिहार वाला दल एक निश्चित अवधि के अन्दर पहुँचेगा। रुपये बाँटे गये, टिकरियाँ बाँटी गईं। अब भी क्या बीतेगो, क्या होगा, कहा नहीं जा सकता था। दोनों दलों ने लिपट कर, आंसू भर कर, एक दूसरे से बिदा ली!

यह शुक्क जी का दल जा रहा है। शुक्क जी पंडाजी बन गये हैं और पूरज एवं गुलालो उनके चेले । बही सिर पर परगड़, ललाट पर चन्दन । थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, तो एक गाड़ोबान जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों जजमान, पंडाजी की अपनी बैळगाड़ी पर चढ़ा लोगे ? कुछ खुराकी ले लेना । सरमाबाजार तक ढाई रुपये में गाड़ोवान पहुँचा देता है । चलते समय गाड़ीवान पंडाजी को पैर छू कर प्रणाम करता है। पंडाजी उसे आशीर्वाद देते हैं— तुम्हारी रोजी बढ़े, गृहस्थी बढ़े ! फिर फल्गु नदी पार कर एक गाँब में पहुँचते हैं, जहाँ सूरज की एक रिश्तेदारी है। "आप यहाँ कैसे ?" "बोलिये जय गंगा; भेद खोले तो देह पर वज्र गिरे।" पूरी बार्ते कह दो जाती हैं। वहीं तीन जोड़े केट्स जूते खरीदे जाते हैं, कुछ सिगरेट आदि की भी खरोद होती है। जाकर देखते हैं, तो शुक्रजी खेसारी का सत्त खा रहे हैं। "चलिये, समुराली मजा छटिये"! खुब खा-पीकर आगे बढ़ते हैं। किन्तु, आगे जो यह मिलिटरो कैम्प है ! शुक्र जी हाथ में खैनी-चूना लिये, उसे देहाती की तरह चुनाते, थपिकयाते आगे बढ़े ; किसी ने सन्देह तक नहीं किया। दोनों साथी भी पार हुए। रास्ते में प्रायः ही छोग पूछ बैटते-आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं आदि ! ''तिरहत घर है, बाबू की ससुराल

# बाबूजी, आप ऐसे कैसे ?

में बैं ल पहुँचाने आये थे।" तीनों अलग-अलग चलते, लोगों से बचने की कोशिश करते। एक जगह आकर विश्राम कर रहे थे, कि देखा रामनन्दन भी वहाँ जा पहुँचे! अरे, दुनिया गोल है! किन्तु, बिस्तरा गोल कीजिये जनाव! मुसलमानी टोपी खरीदी गई, लुंगगी खरीदी गई, कुर्ता खरीदा गया! और अब यह नवादा है—सामने थाना; अखबार में भागने की खबर छप खुकी है, सब उसे पढ़ रहे हैं, सब की जबान पर यही चर्चा है, तरह-तरह की कहानियाँ हैं।

ळक्क सिराय में शुक्र जी ने अपना मुंडन करा लिया। बढ़ ही, फिर मुकामा। आज छठ है। घाट पर बड़ी भोड़। "आपको आश्रम में कभी देखा है ?" "दुरजी, हमर जात काहे ले रहल छी!" और, सामने दारोगाजी भी तो खड़े हैं। वही शुक्र जी को खेनी और चूना, चुटको और यपको। गंगा पार। "ओ, सरज बाबू छी!"—और सरज बाबू अपने दोनों साथियों को लिये-दिये भीड़ में अपने को छिपा रहे हैं! यह तेघड़ा है—सामने थाना! उहाँ, हमें कौन गिरफ्तार कर सकता है अब! अकड़ते हुए थाने के सामने से निकल गये। बछवारा—बाजितपुर! शुक्र जी की राह अलग हुई—सूरज और गुदाली दरमंगा की ओर चले! शुक्र जी—बिहार का शेर! स्वयं फंदे की ओर बढ़े—एक पुराने साथों ने घोखा दिया—मुज-फरपुर पहुँ चते-उहुँ चते वह गिरफ्तार हो गये! बिहार का शेर फिर पिजड़े में—समूचे बिहार में सातम छ। गया! हाँ, समूचे बिहार में!

लेकिन हम इस दुखद प्रसंग को यहीं छोड़ कर वहाँ चलें, जहाँ जयप्रकाश को छोड़ आये थे !

# "७. बाबूजी, आप ऐसे कैसे ?"

जयप्रकाश के नेतृत्व में दूसरा दल आगे बढ़ा। आगे-आगे जयप्रकाश, बीच में रामनन्दन, पीछे-पीछे शालिप्राम ।

"यहीं कहीं मेरो समुराल की कचहरी होगी''। काफले का रुख उसी ओर हुआ।

यह बोधगया है — यहीं कहीं गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। यहीं कहीं उन्हें झान की किरण प्राप्त हुई थी। "चरबे भिक्खन, बहुजन हिताय

बहुजन सुखाय !"—के महामंत्र का बीज यहीं कहीं पढ़ा था। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ही आदर्श से पगले बन कर ये तीनों आधुनिक भिक्षु यहां आज अटक रहे हैं। उन्हें राह नहीं मिळ रही है—प्रकाश उन्हें ढरा रहा है।

अब फल्गु नदी पार किया जा रहा है। अच्छो बात हुई फल्गु, कि तू अन्तःसिक्छा है। नहीं तो इन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ता तेरे पार करने के लिए।

शाम हो गई, कुछ रात बीत गई है। अब चलने से लोग शक करेंगे— चोर-डाकू समर्फेंगे। एक दिहाती दुकान है, दुकान की मालकिन बेठी है। एक चटाई दे दी उसने । हाथ पैर धोकर लिट्टी बनाने लगे। लिट्टी—आज पूरे सौ घंटे के बाद कहीं उन्हें गरम-गरम खाना मिलेगा। लिट्टी बनती है—जयप्रकाश तो लिट्टी के घर के हैं न १ खारन जिला—दिन में सत्तू, रात में लिट्टी। लेकिन रामनन्दन के गले से यह लिट्टी तब तक नहीं उतरेगी जब तक पूरा घी नहीं दिया जाय।

घी लिया जा रहा है और पुष्ट करके। मोदिआइन ताज्जुब से इन तीन देहातियों को देख रही हैं, जो इतना थी खरीद कर खा रहे हैं। हजारों को देखे परखे हुई मोदिआइन—अब उसकी आखों में उत्सुकता है, कुतूहल है। "कोई अच्छा असामी फँसा आज क्या ?" उसके चेहरे पर उल्लास और हास की रेखारें हैं। "जाहा है, घर के भीतर सोइयेगा बाबू ? " "नहीं-नहीं, बाहर ही पढ़ रहेंगे।" भगोड़े के लिए अपरिचित घर के अन्हर खोना वर्जित है न ?

मोदिआइन का मुंह लटक जाता है। इधर सन्देह और आशंका के मारे नींद नहीं आ रही। मुंह-अंघेरे ही उठ कर चल पहते हैं।

दिनभर चलते रहे । चला नहीं जा रहा—तो भी चलते रहे । और, यह कचहरी वाला गाँव है । जयप्रकाश और रामनन्दन गाँव के बाहर के तालाब पर बैठे रह । शालिप्राम कचहरी की ओर बढ़े । कचहरी में बूढ़े दोवानजी बैठे हैं । "सलाम दीवान जी ।" दोवानजी नीचे-ऊपर देख रहे हैं । "पतोर के मेहमानजी आये हैं, तालाब पर बैठे हैं, आपको जुला

# बाबूजी, आप ऐसे कैसे ?

रहे हैं।" दीवानजी दौड़े-दौड़े पहुँचे तालाब पर । किन्तु मेहमानजी को देख कर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। ऊँह, मेहमानजी ऐसे ? इस वेष में ! पतोर के मेहमानजी इस वेष में ? कोई घोखे को बात तो नहीं ? रामनन्दन भाँप जाते हैं। कुछ पते की बातें कहते हैं। दीवानजी उन्हें लेकर कचहरी लौटते हैं।

"यह मेरे दोस्त हैं; और यह बराहिल !" यह समका कर रामतन्दन समुराल चले। किन्तु जब मेहमानजी पर ही विश्वास नहीं, तो फिर उनके दोस्त पर क्या विश्वास ? मामूली खातिरदारी। किन्तु, दूसरे दिन त्रिवेणी बाबू (स्वर्गीय बाबू त्रिवेणी प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०) का खत पहुँचता है—"दोनों अतिथियों को पूरी खातिरदारों से रिखये।" अब कहाँ बैठायें, कहाँ सुलायें ? रात दृटी खाट थी, आज पलंग है। और, तरह-तरह की तरकारियों, अवार, चटनी अलग।

किन्तु, क्या ये खातिरदारियाँ सुद्दा रही हैं १ रामनन्दन, जैसे, ससुराल में चिपक गय। एक दिन, दो दिन, तोन दिन! मत्लाहट, मुंक्तलाहट— रंजिश, नाराजी १ अब हमलोग एक ससुराल के चलते फिर दूसरी ससुराल (जेल) पहुँच कर रहेंगे। अब तक सरकार सजग हो चुकी होगी—रास्ते विर गये होंगे। मिश्रजी ने यह क्या किया १

चौथे दिन, मिश्रजी की सवारी पहुँची। हाँ, मेहमानजी पूरे मेहमानजी वने हुए हैं। जूते लाये हैं, घोती लाये हैं, कुरते लाये हैं, रुपये लाये हैं। और, लाये हैं चांदो का चमचम करता सिगरेट केस और चरमर करता पर्स। "जनाव आली, दिहाती वेष में यह सिगरेट केस और पर्स कैसे फर्बेंगे?' देखा जायगा, ससुराल की भेंट है। जेब में पड़ी रहेगी।

कचहरी में ही जयप्रकाश अपने सिर के बाल मुंड़ा देते हैं—वे बाल, जिनपर उनको हमेशा नाज रहा है! वहाँ से बैलगाड़ी पर चलते हैं। रास्ते में एक पहाड़ी के नजदीक जाकर:बैलगाड़ी लौटा देते हैं। पहले तय हो चुका है, ससुराल से एक बैलगाड़ी उस जगह खास सरोसामान के साथ पहुंचेगी और उसी पर गया शहर पार करेंगे। इस गाड़ी के आने में देर है। तीनों एक चृटान में खिप के बैठ जाते हैं। आखिर वह गाड़ी पहुँचती है। गाड़ी के

कपर छावनी कर दी गई है। उसके नीचे तीसी के बोरे हैं। बोरों के बीच जगह बना दी गई है। उसी तंग जगह में तीनों सिमट कर छुड़क जाते हैं।

रात का वक्त है। बैलगाड़ी जा रही है। यह फत्गु का पुल आया। पुल पर बैलगाड़ी इड़इड़ कर रही है—यहाँ दिल घड़-घड़ कर रहे हैं। अब गया शहर में हैं। ब्लैकआउट का जमाना है। इसे वरदान ही समिक्तिये। सड़कों पर अंधकार—टख-टख करती बैलगाड़ी बढ़ो जा रही है। जत्द शहर क्यों नहीं खत्म हो रहा ?—बैलों के पैर में पर क्यों नहीं लग जाते ? गया शहर आजकल मिल्टिरी का अखाड़ा बना हुआ है। बंगाल के बाद सेकेन्ड लाइन औफ डिफेंस यहीं पर है। जहां-तहाँ कैम्प — नीचे सैनिक,टेंक और उत्तर इवाई जहाज, बम! निकल सर्कें, तो भाग्य! नहीं तो यहीं किसी कैम्प में कचूमर निकलेंगे!

राम-राम करके गया पार । "गाड़ोवान, अब तुम छौट जाओ; बाबू से कह देना, हमलोग आराम से पहुँच गये ! .....और यह इनाम भो लो भाई!" यथार्थतः उसने इनाम का काम किया भी था। वहाँ से पैदल ही चले। मिश्रजी को विश्वास था, 'उस गाँव' के 'वह सज्जन' ज्योंही खबर सुनेंगे, दौड़े-दौड़े पहुँचेंगे और आगे का इन्तजाम कर देंगे। किन्तु, उन्होंने कहला मेजा—आगे बहुँ, हम अमुक जगह मिलेंगे। तब शालिप्राम गाँव में गये और एक बैलगाड़ो कर लाये।

उत्पर छावनी लगे हैं। नीचे तीनों लेटे हैं। बैलगाड़ी जा रही है। रामनन्दन रह-रह कर अपना चाँदी का सिगरेट केस निकालते हैं और धुआँ पर-धुआँ उड़ाते जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ीवान को छोड़ दिया-जाता है—शालिप्राम के पास पैसे हैं, उसे दे दिया जाता है। अब फिर पैदल-पैदल कुछ आगे बढ़े थे कि रामनन्दन अपना सिगरेट केस निकालना चाहते हैं। अरे, सिगरेट केस गायब ? और पर्स भी ? रास्ते में हमें फिरको लग गई थी। क्या गाड़ीवान ने हाथ साफ किया ? जयप्रकाश कहते हैं, जाने दीजिये; इसका यहो हुआ होना था। रामनन्दन को ससुराल की मेंट पर ममता है। शालिप्राम को लेकर बैलगाड़ी की तालाश में लौटते हैं। किन्तु खोई चीज कितने आदमी को फिर मिल सकी है 2

# बाबूजी, आप ऐसे कैसे ?

गोझारू — ओबरा—पामरगंज ! सोन के पुल पर तो सस्त पहरे पड़ रहे हैं। नहर पकड़ कर सात मील उतार पर सोन पार करते हैं। अब शाहाबाद जिले में हैं! घुंटने तक घोती; सिर पर घोती की ही पगड़ों; बाल मूंड़े, दाड़ों बढ़ी, बदन में गाढ़े का करता; हाथ में कँचो ठाठी—यह जयप्रकाश हैं, जो इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। कहाँ घर हैं ? कहाँ जा रहे हैं ! सवालों को भरमार। भोजपुरी-बोली इस समय जयप्रकाश की सहायता कर रही हैं। पामरगंज से ही एक मिन्न को खबर दी गई थी—हमारी सहायता को जिये, खास कर कुछ राये चाहिये। उन्हों की बताई हुई राह पकड़कर उनके निहाल पहुँचा जाता है। यह निहाल का गाँव है। गाँव की बगल में एक मन्दिर है। मन्दिर में ही ठहर जाते हैं। मन्दिर के बाबाजी रात में भात-दाल का 'प्रसाद' 'पवाते' हैं। आज दो साल के बाद भी जयप्रकाश कह रहे हैं—सचमुच उस स्वाद की भात-दाल मैंने जिन्दगों भर में नहीं खाई थी।

वह सज्जन रुपये लेकर आ जाते हैं। जयप्रकाश की आंखों में इतज्ञता के आंस् हैं! अहा, वे दिन कब आयँगे, जब इन मित्रों के नाम वह खुळ कर सबके सामने रख सकेंगे ?

यह सामने स्टेशन है। नाम पिढ़ये — करविदया! महकम्कक करती पैसेंजर गाड़ी इस स्टेशन पर आती है। छोटे स्टेशन पर छोटी हलचल। धर्ड ह्रास के तीन मुसाफिर लपकते हुए आगे बढ़ते हैं और तोनों तीन डब्बे में घुस जाते हैं। सीटी बजती है, गाड़ी मोगलसराय की तरफ चल रही है—तीनों के हृदय की धड़कन से सुर मिलाती! धर्ड ह्रास के डब्बे में सिकुड कर बैठे जयप्रकाश की स्रतः देखिये, दाढ़ी और बढ़ गई है, काली-उजली खिचड़ी दाढ़ी। होठों के छपर घनी मूँ छें! देहाती केंचो से कुतरे गये सिर के बालों ने स्रत ही बिगाड़ रखी है। कुत्तां, जिसे मटमेले रंग में रँग लिया गया है। बगल में देहाती कालो कंवल दवाये। सिर पर एक घोती को लपेट लेने से बना देहाती पगक, पैर में पुराना चमरोंचा जूता, जिसपर घूठों की मोटी पत्तं जभी! कमी है, तो होठों में एक फाँक खैनी की!—"कहा कहीं छिव आज की; भले बने हो नाथ!" जाइये, छगर, बिस्तरे रखने के स्थान पर, सो जाइये!

मोगलसराय स्टेशन पर तीनों उतर जाते हैं। एक के किये जा रहे हैं।

किन्तु, रामनन्दन को चाय का चस्का है न ? "चलिये, जरा चाय पी छैं !"—
"पगले हो गये हैं मिश्रजी, यह रूप और चाय !"शालिशाम को सीधे बनारस
मेज दिया जाता है—अमुक दिन, अमुक स्थान पर, अमुक संकेत से पूछना।
वह चलता है, किन्तु वह क्या जानता है, आज जो बिछढ़ रहा है, सो फिर
निकट भविष्य में मिल नहीं पायगा। शालिशाम फिर इन लोगों से मिल
नहीं सका। रूगभग दो साल तक फरार रहा, जब गाँधीजो जेल से षाहर
आये, उनकी आज्ञा पर उसने अपने को 'प्रगट' किया, सजा पाई।

रामनन्दन को लेकर जयप्रकाश एकके पर राजनगर की ओर चले। वहाँ से दो नार्वे की गईं। दोनों अलग-अलग नाव पर चले। नार्वे नगवा में लगीं। यह नगवा, यह हिन्दू विश्वविद्यालय !

हिन्दू विश्वविद्याय—जयप्रकाश यहीं न प्रोफेसरी करना चाहते थे ? यहां के प्रोफेसर नहीं हुए, किन्तु, इस जगह का आकर्षण, प्रथम प्रोम की तरह, कभी कम नहीं हुआ। यहां उनके कितने मित्र हैं, कितने साथी हैं! दाम के झुटपुटे के वक्त एक साथी के बँगले के अन्दर घुसते हैं। बाहर सजाटा है। दरबाजे पर दस्तक देते हैं; भीतर से कोई आ रहा है। दब कर ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं, जहां बिजलो की रोशनी चेहरे पर नहीं पड़े। न जाने कीन निकल रहा हो ? यह साथी का नौकर है। आकर वह इनके नजदीक खड़ा होता है और अचानक उसके मुँह से निकल जाता है—

"बाबूजो, आप ऐसे कैसे ?"

बाबूजी तो सच। इतना रूप बदला, किन्तु एक साधारण नौकर तक पहचान गया ? नौकर जल्दी-जल्दी कहे जा रहा, है—घरके मालिक बाहर टहलने गये हैं; थोड़ी देर में आदेंगे, आते ही होंगें बाबू; चलिए, भीतर बैठिये; बीमार पड़ गये ये क्या ? ओहो, कितने दुबले हो गये हैं बाबूजी ! किन्तु बाबूजी से तो अब वहाँ खड़ा भी नहीं रहा जाता। आखिर यह नौकर ठहरा—मेरे सिर पर पाँच हजार का इनाम है, कहीं इसका ईमान डोल गया तो। "अच्छा, आते हैं!" कह कर जयप्रकाश चल देते हैं। बँगले के फाटक तक नौकर पीछा करते आता है, वह भाँचक हो रहा है, कुछ नहीं समफ रहा है। जयप्रकाश अन्ततः मेदान के अंधकार में छुप जाते हैं!

## १. करेंगे या मरेंगे

्रीसरकार के पास बत्तीस का सफल तजर्बा था —कांग्रेस को थाना करने का मौका नहीं दो, उसके पहले ही छापा मारो —कांग्रेस को गैर कान्ती संस्था घोषित करो, नेताओं को पकड़ कर जेलों में दूँस दो —दो दिनों तक हो-इल्ला रहेगा, फिर टायँटाय फिस !

बत्तीस के इस तजबें को बयालीस में उसने दुइराया। उसने पहले से ही लिस्ट तैयार कर रखी थी—तीन-तीन लिस्ट। किन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जायगा, किन लोगों को बाद में, किन लोगों को अन्त में। पहली लिस्ट के बारंट भी तैयार कर लिये गये थे। नौ अगस्त को ही पहली लिस्ट के बारंट जारी कर दिये गये और जो नेता जहाँ पर मिले, उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में पहुँचा दिया गया।

किन्तु सरकार की भूल यहीं हुई कि उसने सममा था, क्रान्ति के तजबें का इकदार सिर्फ नहीं है। उसने कुछ तजबें हासिल किये थे, तो लोग भी पिछले अनुभवों के आधार पर कम सलग नहीं थे

और, उन सजग, जागरुक व्यक्तियों में पहला स्थान जयप्रकाश का था।

महायुद्ध के छिड़ते ही, जिस तरह बरोमीटर आँधी का आगमन बता देता है,
जयप्रकाश भाँप गये थे कि देश में एक क्रान्ति होकर रहेगी। क्रान्ति का

उन्होंने एक सामाजिक प्रक्रिया की तरह वैज्ञानिक अध्ययन किया था। उनका

अध्ययन, उनका दर्शन, उनका प विक्षण सब कुछ यही बता रहा था कि भारत

में क्रान्ति अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के जानने के बाद उसमें अपना और

अपनी पार्टी का स्थान समम्हने में भी उन्हों देर नहीं लगी थी। इस बार की

क्रान्ति बहुत ऊँवी सतह पर होगी और उसमें सचे क्रान्तिक्रारियों को अपना जौहर दिखाने के लिए बड़े-बड़े अवसर मिलेंगे, वह समफते थे। एक ओर बह कांग्रेस से आग्रह कर रहे थे कि वह क्रान्ति का पैगाम दे, तो दूसरी ओर अपनी पार्टी के एक-एक सदस्य से उसके लिए तैयार रहने की चेतावनी देते जाते थे। बम्बई में हुई अपनी गिरफ्तारी से उन्हें बहुत सदमा लगा था। किन्तु, उनका सौभाग्य था कि उनके पीछे ऐसे योग्य साथियों का गिरोह था जो उनकी भावना को समझे और उनके परोक्ष में भी उसे काम में ला सके।

गाँधीजी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी क्रान्ति होने जा रही है—इसकी घोषणा सबसे पहले मेहरअली ने की थी। मेहरअली उस समय बम्बई के मेयर थे। गाँधीजी ने उन्हें बुला कर जो बातें की, उन्हों के आधार पर उन्होंने यह घोषणा की थो। सिर्फ घोषणा करके ही वह या उनके साथी सन्तुष्ट नहीं हो गये। पार्टी के हर सूने की शाखाओं में इसकी खबर करा दी गई थी और आदेश दिया गया था—खबरदार, इस बार गलती नहीं होने पाने; क्रान्ति की तैयारी किये रहो, मौका मिलते ही दूर पड़ना होगा!

अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के बेदौल (सुजफ्फरपुर, विहार) अधि-वेशन में मेहरअली और लोहिया पहुँ चे हुए थे। मेहरअली ने पार्टी के सदस्यों की बेठक में स्पष्ट कह दिया था—इस बार पार्टी के जो सदस्य गिरफ्तार हो जायँगे. समम्मा जायगा, वे निकम्मे हैं।

स्वयं गाँधोजी लोगों में गिरफ्तारी के खिलाफ मनोवृत्ति पैदा कर रहे ये। इस बार के आन्दोलन का रूप खुली बगावत का होगा। खुली बगावत में गिरफ्तार हो जाने का सवाल हो कहाँ उठता है १ हम हर जगह सरकारी सत्ता को चुनौती देंगे और अन्त तक लड़ते रहेंगे। इसमें सममौते के लिए भी गुंजायश नहीं है—विराम के लिए स्थान कहाँ १ यदि किसी तरह दुश्मन के हाथों में पढ़ गये, तो वहाँ आमरण अनशन करने तक को बारी आ सकती है। अपने इन्हों उपदेशों को अन्त में, जैसे, उन्होंने एक मंत्र के रूप में गूँथ दिया था—"करो या मरो।"

"करो या मरो"—इस नारे का कियात्मक रूप नौ अगस्त को बम्बई में हो देख लिया गया! समूची बम्बई एक खौळता हुआ कड़ाइ, दहकता हुआ अंगारा बन गई। ट्राम जळ रहे हैं, ट्रेनें जळ रही हैं, थाने जळ रहे हैं, डाकखाने जळ रहे हैं—दूसरी ओर, गोळियाँ चळ रही हैं, ळाठियाँ चळ रही हैं, टाअरगैस फूट रहे हैं, महीनगर्ने खड़ी कर दी गई हैं! सड़कों पर, गळियाँ में, मेदानों में, पार्कों में—दोनों पक्ष की जोरश्याजमाइयाँ चळ रही हैं! बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत; विद्यार्थी, मजदूर, दुकानदार, बाबू दळ!—सब पर आज पागळपन सवार है, जुनून सवार है। "करेंगे या मरेंगे"—आज बम्बई के वाता-वरण के अणुअणु में यहां पुकार ध्वनित-प्रतिध्वनित हो रही है!

भाई कृष्णवल्लम सहाय ने बम्बई की एक कथा सुनाई थो। नौ अगस्त को जब बम्बई में यह हालत थो, वह एक रेस्टोरों में व ठकर आइवयंचिकत देख रहे थे—यह क्या हो रहा है। उन्होंने देखा, एक छोटा बचा दौड़ता हुआ सहक पर आया और खिंहया से लिखने लगा—"गाँधीजी गिरफ्तार हो……!" वह पूरा लिखने भी नहीं पाया कि पोछे से एक गोरा आता दिखाई पड़ा और उसने नजदांक पहुँच कर उस बच्चे की पींठ पर ऐसा कुन्दा लगाया कि बचा चोख कर जमीन पर लेट गया और उसके मुँह से खून निकलने छगा! देखनेवालों के रॉगटे खड़े हो गये और गोरा राइफल लिए शान से तन कर खड़ा हो गया—मानों, उसने बड़ी विजय प्राप्त कर छो! उसी समय निकट के एक सैद्धन से एक हजाम निकला, वह चुपके-चुपके पोछे से गोरे के नजदीक आया और उसके नजदीक पहुँच कर पूरा छुरा उसके पेट में घुसेड़ दिया! गोरा बंदूक पटक कर कुछ टदम दौड़ा, किन्तु अंतिइयाँ निकल आई, वह मुँह के बल गिर गया! चारों ओर से हर्षच्चित्याँ होने लगीं और वह हजाम सैद्धन में आकर फिर अपने ग्राहक का अधूरा बाल यों बनाने लगा, जैसे कुछ हआ ही नहीं!

करेंगे या मरेंगे—की यह तो एक जुनून-भरी शकल हुई। किन्तु, कान्ति सिर्फ पागलपन नहीं है! उसके लिए कोई कार्यक्रम चाहिये, कोई योजना चाहिए। यह कार्यक्रम कीन दे? गांधोजी ने कोई निश्चित योजना तो बताई नहीं थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि अहिंसा की शर्त के साथ सबकुछ किया जा सकता है और हर आदमी को अपना नेता बन जाने का आदेश दिया था। किन्तु, इतने से भी काम चलनवाला नहीं था। बगावत के लिए

#### जयप्रकाश

एक ठोस कार्यक्रम और उपयुक्त नेतृत्व का अभाव उन सब ने अनुभव किया, जो इस बगावत को खेळवाड़ महीं बनाकर अँगरेजों को भारत से अगाने का साधन बनाना चाहते थे। करेंगे या मरेंगे—बात सही है; किन्तु, करेंगे क्या १ और मरेंगे कैसे 2—इसका निर्णय कर छेना आवश्यक है।

बम्बई में जो बचेखुचे नेता थे, वे उन गोलियों की बौछार के नीचे एक जगह एकत्र हुए। देखिये, इनमें यह कमलादेवी हैं, यह मृदुला साराभाई हैं, यह पूर्णिमा बनजी हैं। यह हैं अच्युत पटवर्धन, यह सादिकअली साहब, यह पुरुषोत्तम त्रिकमदास और यह लोहिया। श्री मोहनलाल सक्सेना भी हैं, गिरिधारीजी भी हैं। बिहार से बसावनजी और रामनन्दनजी हैं। ये लोग आज भी जयप्रकाश का अभाव अनुभव कर रहे हैं। सक्सेना कहते हैं—'१९३२ के सल्याप्रह का गुप्त संचालन जयप्रकाश ने किया, काश, वह १९४२ में भी हमारे साथ होते!' तोभी, मिळजुल कर एक कार्यक्रम बना लिया जाता है और उसे काम में लाने के लिए प्रान्त-प्रान्त में विशेष दृत भेजने का भी तय कर लिया जाता है। बन्बई की यह बैठक ही पीछे चलकर कांग्रेस के केन्द्रीय संचालक-मंडल की जननी सिद्ध हुई!

केन्द्रीय संचालक-मंडल के कर्णधारों में श्री अच्युत पटवर्धन, श्रमती अक्षणा आसफअलो, श्रोमती सुचिता कृपलानी, डा॰ राममनोहर लोहिया, आचार्य युगल किशोर, डा॰ केसकर, श्री दिवाकर प्रमुख थे। बाबा राघवदास, श्री अञ्चदा चौधरी, वो॰ पी॰ सिन्हा, प्रो॰ गयराला, प्रो॰ राघेश्याम, गोपीनाथ सिंह, एन॰ एम॰ जोशी, गोरे, शाने गुरुजी, श्यामनन्दन सिंह, श्री खानचंद गौतम, श्री बसावन सिंह का भी संचालक-मंडल के कार्यों के सम्पादन और नीतिनिर्धारण में परा हाथ रहा।

किन्तु, जब तक बम्बई की उस बैठिक या केन्द्रीय संचालक-मंडल का पैगाम प्रान्त-प्रान्त में पहुँचाया जा सके, तब तक तो सारे देश में आग लग चुकी थी—उसकी ज्वालायें सातवां आसमान छू रही थीं। नेताओं की इस अचानक गिरफ्तारी से जनता के मन में क्षोभ और कोध की वह ज्वाला भड़की कि जिसके दिमाग में जो आया, बिना सोचे-समझे वह कर गुजरा। दो दिनों के अन्दर-अन्दर समुचे हिन्दोस्तान में खुली बगावत का दौरदौरा हो चुका था—हाँ, उसके रूप में जगह-जगह पर अन्तर थे। इस अन्तर को, मेदभाव को भारतमंत्री मि॰ एमरी ने दूर कर दिया। नेताओं की गिरफ्तारी का औचिख सिद्ध करते हुए उन्होंने पालियामेंट में एक वक्तन्य दिया, जिसमें बताया गया था कि लोग खुली बगावत के नाम पर रेलवे-लाइन को उखाइने, तारों को काटने, पुलों को तोइने, थानों पर कन्जा करने, कचरियों पर अपनी हुकूमत जारी करने आदि की कोशिश करने जा रहे थे। रेडियो द्वारा यह वक्तन्य देश के कोने-कोने में भिन्न-भिन्न भाषाओं में सुनाया गया। फिर क्या था, लोगों ने मान लिया, हमारे नेताओं का कार्यक्रम यही है और उस कार्यक्रम को परा करने में हर तबके का हर स्थक्त जीजान से इट पड़ा।

यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सत्य है कि एक पखवारे तक हिन्दोस्तान के अधिकांश भाग से अँगरेजी राज बिल्कुल उठ गया था! डेढ़ सौ वर्षों से स्थापित यह राज यों फूँक में उड़ जायगा, लोगों को देख-सुन कर आश्चर्य, महा आइवर्य होता था!

किन्तु, यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी । अत्र बृटिश सिंह का ख्नी पंजा सबके सिर पर था । दमन का उल्लंग चल्य हो रहा था। इस मौके पर केन्द्रीय संचालक-मंद्गुल व्यवस्थित रूप में लोगों के सामने आया। उसके आदेश के अनुसार इस दमन का मुकाबला होने लगा और क्रान्ति की ज्वाला को सलगाये रखने की चेष्टार्ये की जाने लगीं।

पूरे आन्दोलन को गुप्त रूप दे दिया गया। फिर कांग्रेस के हरकारे लिपे-लिपे देश भर में घूमने लगे! कांग्रेस के गैरकानूनी अखबार और बुलेटिनें फिर प्रकाशित होने लगीं। कांग्रेस के रेडियों से लोगों को क्रान्ति का सन्देश दिया जाने लगा। क्रान्ति की समिधा को प्रज्वलित रखने के लिए नौजवान कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर लेकर घूमने लगे।

लेकिन सरकार के घनषोर दमन के चलते काम करना दिन-दिन मुहिकल होता जाता था। जो कुछ किया जाता था, उसका मूर्त रूप जनता के सामने नहीं रहने से उसमें निराशा का वातावरण फैल रहा था। केन्द्रीय संचालक-मंडल के एक-एक सदस्य अपनी जान पर खतरे लेकर काम का अंजाम दे रहे थे, लेकिन वे भी किसी बड़े व्यक्ति का अभाव अनुभव कर रहे थे। ठीक ऐसे ही समय में एक दिन बिहार-सरकार ने विक्रिप्ति निकाली कि जयप्रकाशनारायण अपने पाँच साथियों के साथ हजारीबाग सेन्ट्रल जेल से निकल भागे हैं, जो उन्हें पकड़ा देगा या पकड़ने में मदद देगा, उसे कुल मिलाकर २१,०००) (एकीस हजार रुपये) इनाम में मिलेंगे—जयप्रकाश नारायण के लिए ५०००।, योगेन्द्र गुक्क के लिए ५०००।, रामनन्दन मिश्र के लिए ५०००।, सुरजनारायण सिंह के लिए २०००।, गुलाबचंद गुप्त उर्फ गुलाली के लिए २०००। और शालियाम सिंह के लिए २०००।।

जयप्रकाश के निकल भागने के प्रभाव को एक साथी ने अपने जेल के साथी को गुप्त इव से यों लिख मेजा था—

"प्यारे साथी, तम सीच नहीं सकते कि जयप्रकाशजी का निकल भागना हमारे लिए क्या सिद्ध हुआ है। हम हारे तो थे ही, थक भी कम नहीं गये थे। इमारे जिस्म जवाब दे रहे थे, दिसाग जवाब दे रहा था। में आग तो थी, किन्तु उसकी ज्वाला बुक्त चुकी थी, चिनगारी पर राख की पर्त पहली जा रही थी। दमन के चलते लोगों में दहशत थी, भय था। वे हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, हमारी मुद्द भी करना चाहते थे ; किन्तु दिन में हमारा चेहरा देखना पसंद नई। रूरते थे। अगस्त में अपने बल से वे सरकार को उखाड़ चुके थे-वहीं सरकार जब फिर कायम हुई और उसने भीषण रूप दिखलाया, तो वे इस उमीद में सब किये रहे कि सुभाषवाबु की सेना चली आ रही है। सेगाँव से बराबर आश्वासन दिया जाता रहा, हम अब आये, यह आये ! रात में लोग तारों को देखते और उनकी रोशनी को सुभाषबानू के हवाई जहाज की रोशनी मानने की कोशिश करते। किन्तु धीरे-धीरे आशा की यह रोशनी भी बुक्त गई। अब चारी भोर अंधकार-हो-अंधकार नजर आता था कि जयप्रकाश का आगमन हमारे बीच हुआ ! उनके नाम को सार्थकता तुम नहीं समक्त सकते, हमने समका है। फिर एक बार चारों ओर प्रकाश-ही-प्रकाश है। कार्यकर्ताओं के दिल की चिनगारी फिर चमक उठी है; जनता सोचने लगो है कि हमारे नेताओं को कोई जेल में रख नहीं सकता। जयप्रकाश खुद जेल तोड़कर हमारे बीच में आये हैं; अब हम जेल तोड़ कर गांधी जी और दूसरे नेताओं

# त्राजादी के सैनिको, बढ़े चलो !

को छुड़ार्वेगे। जनता में एक अजीब जोश और हिम्मत आ गई है ! अब हम विजयी होकर ही दम लेंगे, यह हमारी पक्षी आशा है—ध्रुव आशा ! "वालीस करोड़, नहीं द्वेंगे !" "करेंगे या मरेंगे।"

और, जयप्रकाश का जेल से यों जान हथेली पर लेकर निकल भागना ही क्या 'करेंगे या मरेंगे' का सर्वोत्तम उदाहरण नहीं था। नेतृत्व सिर्फ उपदेश ही नहीं माँगता, उदाहरण भी तलब करता है न !

## २. आजादी के सैनिको, वहे चलो !

यों, आजादी के सैनिकों के अंधकारमय हृद्यों में फिर प्रकाश की रेखा खींचनेवाले जयप्रकाश ने हिन्दू-यूनिवर्सिटो के मैदान के अंधकार में छुप कर ही अपने को सुरक्षित नहीं समन्ता। उस रात रामनन्दन के परिचय के ही एक स्थान में ठहरा गया, किन्तु, उस जगह की सुरक्षिता पर भी जयप्रकाश को विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन से फिर परिचितों की तलाश हुई—और अन्ततः एक निदिचन्त स्थान प्राप्त किया जा सका।

निश्चिन्त होते ही जयप्रकाश ने रामनन्दन को बम्बई मेजा, अच्युत एवं दूसरे साथियों से सम्बर्क स्थापित करने को । और, ख़द कलम-कागज लेकर अगस्त-क्रान्ति के दूसरे दौर की पूरी यौजना तैयार करने लगे।

सबसे पहले उन्होंने प्रचार के लिए कुछ विज्ञितियाँ लिखीं। वे विज्ञितियाँ खुली चिट्ठियों के रूप में थीं—(१) आजादी के सैनिकों के नाम, (२) अमे-रिकन फीज के अफसरों और सैनिकों के नाम, (३) विद्यार्थियों के नाम, (४) किसानों के नाम (५) बिहार की जनता के नाम (६) बिहार के पुलिस सिपा-हियों के नाम आदि। इन विज्ञितियों के पढ़ने से आज भी आदमी अपनी नर्सों में खुन की नई रवानी असमव करने लगता है।

दमन की प्रचंडता के कारण, माछम होता था, जैसे क्रान्ति समाप्त हो चुकी है! जयप्रकाश ने गरजते हुए कहा—"नहीं, यह समम्तना गलत है कि क्रान्ति दबा दी गई, कुचल डाली गई। क्रान्ति के इतिहासों को देखिये — आप पार्वेगे कि क्रांति कोई छिटफुट घटना नहीं है। क्रान्ति एक दौर है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्रांति के विकास के सिलसिले में ज्वार आते हैं, तो भाडि

भी आते हैं। आज हमारो क्रांति की लहर नीचे की ओर जाती दिखाई पहती है, किन्तु वह तुरत ऊपर उठेगी, विजय-पर-विजय प्राप्त करेगी।''

आगे जयप्रकाश ने आजादों के सैनिकों के सामने अगरतकान्ति के पहले दौर की त्रृहियों को रखा। त्रुहियाँ दो थीं-एक तो, कोई चुस्त संगठन नहीं था, जो जनता को उभड़ी हुई ताकतों को व्यूहबद्ध कर उन्हें विजय-पथ पर बढ़ाये। दूसरी त्रृटि यह थी कि जहाँ जनशक्ति ने विजय भी प्राप्त की, तो उस विजय को टिकाऊ बनाने, उसे मूर्त रूप देने का कोई कार्यक्रम क्रांति-कारियों के पास नहीं था े जयप्रकाश कहते हैं- "क्रान्ति का अर्थ सिर्फ संहार नहीं है, क्रान्ति के साथ निर्माण की महान शक्ति भी सचिहित है। जो क्रान्ति सिर्फ संहार करना ही जानती है, वह जीवित नहीं रह सकती । अगर उसे जीवित रहना है, तो जिस सरकारी सत्ता का उसने नाश किया है, उसके बदले तुरत दूसरी सत्ता का वह संबन करे। " अगस्तकान्ति में बड़ी भूल यह हुई कि हमने थानों पर कड़जा किया, कचहरियों पर कड़जा किया, खजानों पर कडजा किया, स्टेशनों पर कडजा किया, किन्तु, कडजा करने के बाद हम अपने-अपने घरों में जाकर सो गये कि हमने मैदान फतह कर लिया ! "जिन-जिन हल्कों में विदेशी राज की हकूमत के साधनों को हमने नष्ट किया, उनके अफसरों को हमने भगा दिया, अगर वहाँ-वहाँ हम 'इन्कालाबी सरकार' कायम किये होते और उस सरकार की रक्षा के लिए अपनी पुलिस और अपनी फौज भरती कर लिये होते, तो इससे एक ऐसी रचनात्मक शक्ति पैदा हई होती जो एक हरके से दूसरे हरके में फैलती: और कान्ति की लहर आरामान को छूती हुई ऐसे वेग से आगे बढ़ती कि साम्राज्यशाही का जर्जर जहाज ट्रक-द्रक हो गया होता और आज हम अप ने देश में पूर्ण स्वराज्य का सुख भोगते होते।"

खैर, गलतियाँ तो हो चुकी, अब क्या हो १ जयप्रकाश इस सवाल पर एक दूसरा सवाल हमसे पूछ बैठते हैं — "जब कोई सेनापति कोई मैदान हारता या जीतता है, तो वह क्या करता है 2"

सिकन्दर जब हार गया, तो उसने क्या किया ? और भी कितने उदाहरण हैं। अब काम यह है कि अपनी बिखरी सेना को फिर एकत्र किया जाय,

# आजादी के सैनिको, बढ़े चलो !

शिक्षित किया जाय, व्यूहबद्ध किया जाय, अनुशासित किया जाय! साथ हो, हमें किसानों में, मजदूरों में घुसना चाहिये "क्योंकि हमारा काम सिर्फ षह्यंत्र करके छापा मारना नहीं है, हमें तो पूरो जनता को विद्रोह-पथ पर छे चळना है।" इन किसानों और मजदूरों से हमें नये-नये सैनिक भी मिळते जायँगे। हमें अँगरेजी सरकार की हिन्दुस्तानो फीज में भी घुसना है, उसमें कान्ति की आग सुलगानो है। सरकारी नौकरों के दिमाग को भी बदलने की कोशिश करनी है। लेकिन इन तैयारियों का मतलब लड़ाई बंद कर देना नहीं है। 'नहीं-नहीं —सैनिक शब्दों में 'छिटफुट मुठमेह' 'सरहदी कार्रवाइयाँ', 'हाथापाई' 'गइत लगाना' और 'निशाने छेना', यह सब भी चलते रहना चाहिये।" अन्त में वह कहते हैं—

"जनता में पूरा विश्वास और अपने उद्देश पर पूरी आस्था रखते हुए हम आगे वढ़ते चलें! हमारे पैर मजबूती से अड़े रहें, हमारे हृदय दढ़ता से ओतप्रीत हों और हमारी नजरों में धुँ घलापन न आने पावे! देखिये, वह हिन्दोस्तान को आजादी का सुरज आसमान पर चमकने लगा है। कहीं हमारी आशंका और कलह, कार्यद्दीनता और विश्वासद्दीनता के बादल उसे ढँक न लें; हम कहीं फिर अंधकार में नहीं ढकेल दिये जायँ—सावधान!"

जयप्रकाश अमेरिका में सात वर्षों तक रह चुके थे। इसिलए उस समय जो अमेरिकन अफसर और सैनिक हिन्दोस्तान में जापान का सामना करने के लिए इकट्टे किये गये थे, उनके नाम भी उन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया। उस पत्र में उन्होंने उस समय की याद दिलाई थी जब वह कालिफोर्निया, इयोवा, विस्कोंसिन और ओहायो में पढ़ते थे और हो सकता है, उन विश्वविद्यालयों के छात्र भी अमेरिकन फौज में आये हो, अतः उनसे उन्होंने खासकर निवेदन किया था—"में एक वैसे युद्ध बंदी की हैसियत से आपको लिख रहा हूँ, जिसने दुश्मन की कैद से निकल भागने के अपने जन्मजात अधिकार का उपयोग किया है। में हाल ही हजारीबाग जेल से भाग आया हूँ इस उद्देश्य से कि में अपने देश की आजाद कराने में किशात्मक भाग छे सकूँ। इमारे दुश्मन—इस अँगरेजा साम्राज्यशाहो सरकार ने मुझे पकड़वाने के लिए इनाम की घाषणा की है, जैसा कि में कोई दागों केदी

हों । आप में से जो कोई भी कदाचित युद्धवंदी बनाया जायगा, वह मौका मिळते ही दुश्मन के कैम्प से भाग आना कर्त्तव्य समझेगा और उसे आप और आपके देशवासी निस्सन्देह ही 'हीशे' मानकर आदर करेंगे। 'हीरो' कहळाये जाने का हौसला में नहीं रखता, लेकिन में अपने को दागी केदी भी नहीं समझता। मैं अपने को सिर्फ देश की आजादी की बेदो पर बिलदान करना चाहता हूँ।"

इस पत्र में जयप्रकाश ने अँगरेजों के झूठे प्रचार पर सख्त चोट की थी और उसका पोल खोला था—"आप लोगों ने नाजियों की झुठाई की कहानियां सुनी होंगी। डा० गोयेबेल्स अपनी झुठाई के लिए संसार भर में बदनाम है। लेकिन चिंचल, हैलिफैक्स, एमरो ऐंड कम्पनी की झुठाई उसले भी बदतर है—क्योंकि उसके ऊपर पोलिश की हुई होती है और वह गहरी मार करती है।"

जयप्रकाश ने अमेरिकन सैनिकों से तीन प्रकार की सहायता मांगी थी --(१) अँगरेजों ने हमारे साथ जो फैसिस्ट लहाई छेड़ रखी है, उसमें आप अँगरेजों का साथ न दें। (२) हिन्दोस्तान के बारे में सही बातें अपने देशवासियों को बताये और इस तरह अँगरेजों के प्रणित प्रचार को बेकार बना दें। अन्त में (३) उनसे आग्रह व्हिया था कि आपलोग उन अँगरेज सैनिकों को सममार्थे जो बेचारे व्यर्थ अपनी जान अँगरे जी पूँ जीप तियों के फेर में पड़कर दे रहे हैं। अँगरेज सैनिक अमूमन ईमानदार और बहादुर होते हैं और उन्हें घोखे में रखकर हो उनसे क़कर्म कराये जाते हैं- "उनसे कहिये कि यदि वह सचमुच एक नई दुनिया के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं तो फिर उनके लिए मुनासिब नहीं है कि फैसिस्टों की तरह औरतों और बचीं पर गोली चलायें, घरों को जलायें और खटें तथा इस अति प्राचीन एशिया के जरें-जरें को थैंका देने वालो इस महानतम आजादी की लड़ाई को वेरहमी से कुचलें। उनसे कहिये, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, उनका कोई नुकसान करना नहीं चाहते, उनका बुरा भी नहीं चाहते । हमारी लड़ाई सिर्फ साम्राज्य से है, इम उसे ही नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह आजादो का दुश्मन है, मानवता के सुख और वैभव का शत्र है। उनसे कहिए, ज्यों ही हम आजाद

## श्राजादी के सैनिको, बढ़े चलो !

होंगे, अँगरेज सैनिकों के साथ कंघे-से-कंघे भिड़ा कर हम सभी तरह के शोषणों, उत्पीड़नों और पशुताओं से लड़ेंगे—चाहे उसका नाम नाजीवाद हो, साम्राज्यवाद हो या पूँजीवाद। इनपर विजय प्राप्त करके ही हम सब मिलजुल कर इस पृथ्वी पर एक नई दुनिया बना सकेंगे। ''

विद्यार्थियों, किसानों, बिहार की जनता एवं बिहार के पुल्लिस-सिपाहियों के नाम से की पत्र उन्होंने प्रकाशित कराये, सब में देश के नाम पर, आजादी की इस अन्तिम लड़ाई को अन्त तक लड़ने की, अपील की गई थी !

एक ओर ये अपीलें तैयार की जा रही थीं; दूसरी ओर साथियों को बुला-बुलाकर बातें भी चक रही थों। बिहार से बसावन आये, स्यामनन्दन बाबा आये, स्रजनारायण आये। बी० पी० सिन्हा काशोविद्यापीठ के पूरे गरोह के साथ आ मिले! हिन्दू-यूनिवर्सिटों का भी पुरा दल एकत्र हुआ। बम्बई से अच्युत दौड़े-दौड़े आये। तय हुआ, दिल्ली में केन्द्रीय संचालक-मंडल को बैठक बुलाई जाय और देश भर में एक निहिचत योजना पर पूरी मुस्तेदां से काम चलाया जाय।

बनारस से ही फरार जिन्दगी के छत्फ उठाने के मौक आते गये। बसा-वनजी एक परिवार में टिके हुए थे। वे लोग सममते थे, यह अमुक स्थान के एक रोजगारी हैं। एक दिन निश्चित अड्डे पर कुछ खटका समम जयप्रकाश और अच्युत को लिये-दिये बसावन उस परिवार में पहुँचे और बताया, यह भी हमारे साथी रोजगारो हैं। दोनों को आदर-सत्कार से रखा गया। फिर घर के मालिक बसावन को अलग बुलाकर कहते हैं—"यह जयप्रकाशजी को आप कैसे-कैसे यहां ले आये?" बसावन लाख सममाने की कोशिश करते हैं वह सज्जन मानते नहीं। "मैंने बीसों बार देखा है, भाषण सुना है, कुछ बालों और कपड़ों की उलटपुल्ट से आदमी को कैसे मुलाया जा सकता है?" लेकिन जयप्रकाश को रखने से उन्हें गर्व है, आनन्द है, वह सब खतरा लेने को तैयार हैं! लेकिन उनका आप्रह है कि उनकी पत्नी को नहीं माल्यम हो कि यह जयप्रकाश हैं—"औरत की जात, न-जाने मूलकर किसी से भनक दे!" उधर थोड़ो देर में घर की मालकिन, बसावन को अलग लेकर कहती हैं— "यह दूसरे सज्जन तो अच्युत हैं, हां, अच्युत पढ़वर्धन! मैंने इन्हें देखा है,

#### जयप्रकाशं

मैंने इनसे बातें की हैं ! बाह, मैं भूल किस तरह कर सकती हूँ ?" देवी जी भी प्रसन्न हैं कि अच्युत ऐसे देशभक्त उनके घर आ पहुँचे हैं। किन्तु, उनका कहना है कि यह बात उनके पित को नहीं माछम हो, क्योंकि वह निछछ ज्यापारी ठहरे, घवरा जायँगे !

ऐसे घर में ज्यादा दिनों तक तो नहीं ही रहा जा सकता है। अब जयप्रकाश एक सम्भ्रान्त सज्जन के घर पर जा टिके हैं, कि एक दिन एक आगन्तुक सज्जन कह उठते हैं—'बउठजी !' यह बर की बोली। यह प्यार सुवक सम्बोधन! किन्तु, इस सम्बोधन के सुनते ही, जयप्रकाश के सिर के बाल खड़े हो जाते हैं! नहीं, यह स्थान भी छोड़ना ही पड़ेगा।

कितने घर बदले जाते हैं, कई रूप धरे जाते हैं। सामने आदमकद आईना रख कर अलग-अलग वेषों की परीक्षार्ये की जाती हैं। आइये, यह देखिये तो। यह सामने आईना है। उसके सामने जयप्रकाश खड़े हैं। बड़ा-सा परगढ़, भभ्भड़ कुरते पर कामदार सल्लका, घाँघरेदार पाजामा, काबुली चप्पल —कहिये, यह पूरा आगा बन चुके हैं या नहीं ? अलस्सलाम आगा!

# ३. दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नेपाल

जिस दिरलों में लौर्ड लिनलिथगों और वैवेल की गुड़ा-काँसिलें बैठती रही हैं, वहीं अगस्तकान्ति के केन्द्रोय संचालक-मंडल की बैठक होने जा रही है। शाही दिल्लों में ही साम्राज्यशाही के कट्टर दुरमनों का जमावड़ा, खुफिया पुलिस की आँखों में धूल फ्रॉक कर, फ्रौजी खुफिया की सारी अन्तर्राष्ट्रीय स्याति पर स्याही पोतते हुए, जुटने जा रहा है। देश के कोने-कोने से क्रान्ति के पुजारियों की सवारी 'नाना वाहन पर, नाना वेष में' पहुँच रही है।

जयप्रकाश भी बनारस से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं—उनके साथ सिर्फ एक आदमी हैं, बाबा स्थामनन्दन!

मिर्जापुर ! यह है मिर्जापुर-स्टेशन । गाड़ी स्टेशन पर पहुँचते हो अवध के एक रईस साहब उसके डब्बों की ओर उपकते हैं । चुननदार धोती है, दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता, नेपाल

मलमली कुत्ती है, धूपवाला चश्मा है, किश्तीतुमा टोपी सिर पर है और पैर में सलोमशाही जुते हैं। पीछे उनके, उनका एक कारिन्दा है। लेकिन डब्बॉ में जंगह कहाँ मिल रही है। कलकत्ते में बमबारी हो चुकी है। अजीब भग-दह मच रही है। उब्बे ठसाठस भरे हैं—थर्ड की क्या बात, इन्टर, सेकेन्ड, फर्स्ट किसी क्षास में जगह नहीं। और, यह गाड़ो अब खुलने ही पर है। हरी मंडी दिखा दो गई, सीटी बज उठी।

एक फर्स्ट क्लास डब्बे के निकट जाकर स्थामनन्दनबाबा आरजू-मिजत करते हैं। भीतर एक मारवाड़ी युवक है। उसका वर्थ रिजर्व है। एक बार वह इस 'अवध के रईस' को देखता है। फट दरवाजा खोल देता है। भीतर आने के बाद वह अपना पूरा वर्थ खाली कर देता है। रईस साहब सो जाते हैं। उनके कारिन्दाजी लोगों से बार्ते करने सगते हैं—

'क्या कहें साहब, अजीब परोशानी में पड़े हैं। बाबूसाहब बीमार हैं। विन्ध्याचल ले आये थे। बड़े-बड़े वैद्यों से दवायें हुईं; यहाँ की जलवायु से भी कुछ फायदा नहीं दोखता है। घर के अकेले। इन्होंपर सब दारमदार है। अब दिल्ली लिये जा रहे हैं—वहीं हकीमों से दिखलायँगे। दिल्ली के हकीमों का बड़ा नाम है न! देखिये, क्या होता है—भगवान ही मालिक!"

इधर अवध के रईस, जो चादर से मुँह ढँके सो रहे थे, मन-ही-मन हँस रहे हैं! आगे के एक जंक्शन पर टि॰ टि॰ सी॰ देख पड़ा। उससे कहा गया, जरा हमारा टिकट बदल दीजियेगा। रास्ते में इस टिकट बदलाई में वह कुछ ज्यादा पैसे ले लेता है, किन्तु, चुपचाप दे दिए जाते हैं—यद्यपि साथ के पैसिजर इस ज्यादती को बद्दित करना नहीं चाहते। उन वेचारों को क्या माल्यम कि ये दोनों किसी अफसर से आमना-सामना होने की कल्पना से ही किस तरह घवरा उठते हैं!

यह गाजियाबाद स्टेशन है। यहीं इन दोनों के लिए कार रहेगी। रईस साहब तो अब भी लेटे हैं। एक आदमी हर डब्बे में अजीब तरह से क्यांकता फिरता है। श्यामनन्दनबाबा अनुभव करते हैं, यह अपना आदमी है। किन्तु, भय लगा हुआ है। तब तक गाड़ी चल देती है। अब यह दिल्ली स्टेशन। स्टेशन के सदर दरवाजे से 'अबध के रईस' और उनके कारिन्दा निकले चले

#### जयप्रकाश

जा रहे हैं और, वहाँ से एक ताँगे पर अपने निश्चित अहु पर आ जाते हैं। इयामनन्दनबाबा इसके पहले एक बार दिल्ली आकर इस अहु को देख जा चुके थे।

दिल्ली में केन्द्रीय संचालक-मंडल की बैठक हो रही है। मंडल के मेम्बरों के ये चेहरे! तीन महोनों के कान्तिकारी संघर्षों ने इनके चेहरों में कितने परिवर्तन ला दिये हैं। चेहरों से भी ज्यादा परिवर्तन तो आत्माओं में दीख पहता है। लोहा जलाये जाने के सिलसिले में इस्पात बन चुका है, सोना तबकर कुन्दन बन गया है। इनमें चूढ़े हैं, नौजवान हैं; स्त्रियां हैं, पुरुष हैं; गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं! लेकिन सारे मेदमाव के मेल क्रांति की ज्वाला में जल चुके हैं। सबको एक ही आन है, एक ही शान है—''चालीस करोड़ नहीं द्वेंगे", 'करेंगे या मरेंगे!" तीन महीनों से ये भर-नोंद क्षोये तक नहीं हैं। मोजन और विश्राम की तो बात दूर। चेहरों पर रक्षता है, जिस्म पर कितने ही घावों के निशान हैं। ये घाव बाहर-बाहर न दीखें, भोतर-भीतर खाये जा रहे हैं। लेकिन, इनकी ओर ध्यान देने की भी फुर्सत कहीं? एक ही ध्यान है—हिन्दोस्तान से इस छुटेरी सरकार को किस तरह भगा पार्वेंगे, कब भगा पार्वेंगे!

इस ऐतिहासिक बैठक में आज एक नई हस्ती आई है—जयप्रकाश आये हैं। जयप्रकाश के आगमन से ही सबों के चेहरों की झुरियाँ भर गई-सी दीखती हैं! खिंचे चेहरों पर हास्य की रेखा दौड़ती नजर आतो है। प्रारम्भिक मिलन-जुलन, कुशल-वार्ता! फिर देश की, क्रान्ति की गम्भीर समस्यार्ये। जयप्रकाश अपना कार्यक्रम बनारस से ही तैयार कर लाये हैं। सबके सामने रखते हैं। सब उसे स्वीकार करते हैं, सब एक स्वर से जयप्रकाश को नेता मान लेते हैं।

यह कार्यक्रम अगस्तकान्ति के दूसरे दौर की तैयारी का था। अन्तरी-घ्ट्रीय परिस्थिति दिन्दिन गुम्भीर होती जा रही थी, तो देश की दशा भी दिन-दिन कान्ति के अनुकूल हो रही थी। बाजारों में चीजों को कमी होती जा रही थी, देहात तक में अब का अभाव इक्कम्प मचाये था। यातायात के साधनों की कमी कोढ़ में खाज पैदा कर रही थी। हिन्दोस्तानी फौज में असन्तोष फैला हुआ था; पुलिस की नैति कता अध्यता तक पहुँच चुकी थी। कलकता। पर जो बमबारी हुई थी, उसके कारण लोगों में अजीब आतंक और भगदह मच रही थी। यदि इन परिस्थियियों का सम्यक् उपयोग किया जाय, तो अगस्तकान्ति की राखटँकी चिनगारी से फिर उनालायें फूटने लगें। लेकिन, सिर्फ उनालायें फूटने से ही काम चलनेवाला नहीं, यह बात पहले दौर ने ही स्पष्ट कर दो थी। जरूरत यह भी थी कि कान्तिकारियों के शिक्षित दस्ते तैयार किये जाय और उन्हें सभी साधनों से लेस किया जाय, जिसमें जब कभी क्रांतिकारी परिस्थित परिपक्व हो, तुरत धावा बोल दिया जाय और पहले ही धावे में शाहंशाही की पूरी इमारत को ध्वस्त-पस्त कर दिया जाय। ऐसा न हो कि जब पुल तोहने की जरूरत पड़े, तो कोई धन चला रहा है, कोई गांती भाज रहा है, तो कोई डेनामाइट के लिए दौड़ा जा रहा है। नहीं, अगस्तकांति की खामियों और गलतियों को पहले से ही दुरुस्त कर लेना है।

मजदूरों में, किसानों में, विद्यार्थियों में काम करने के लिए अलग-अलग विभाग बनाये गये। मजदूरों को अगस्तकान्ति के समय कम्युनिस्टों ने काफी गुमराह किया था, अतः उस ओर जयादा ध्यान देने की जल्रत महसूस की गई। किसानों को बुरी तरह कुचला गया था, उन्हें ढाढस बँधाने की जल्रत थी। दिमागपस्त लोगों की स्वाभाविक कमजोरी विद्यार्थियों में परिलक्षित हो रही थी, वे फिर कॉलिजों की ओर भागे जा रहे थे—उन्हें रोकना जल्ररी माना गया। फौज में काम करना तो दूसरे दौर के कार्यक्रम का प्रमुख अंग समका गया। पुलिस में काम करने की योजना भी तैयार की गई। विदेशों से सम्पर्क करने की तजनीज भी पेश और पास हुई! प्रचार के कार्य के लिए साइक्कोस्टाइल, प्रेस और रेडियो का प्रबंध किया गया। 'आजाद-दस्ता' के नाम से अगस्त के कान्तिकारियों का गुरिल्ला संगठन करने एवं उन्हें शिक्षित करने की योजना की सबसे अधिक आवश्यक्र माना गया। यह काम जयप्रकाश ने अपने हाथों में रखा।

दिल्ली में यह कार्यक्रम खोक्तत हो जाने के बाद जयप्रकाश बम्बई की ओर चले। यह यात्रा उनकी मोटर से हुई। राजपुताने के रेगिस्तान को पार करते जयपुर होते जयप्रकाश अहमदाबाद आये। फिर गुजरात की हरी भूमि को नमस्कार करते वह बम्बई पहुँचे। अगस्तकान्ति की जनमभूमि में इस समय बहुत कुछ शांति हो चली थी, किन्तु, महाराष्ट्र अपने शिवाजो की परम्परा शान से निभाये जा रहा था। बम्बई के मित्रों की राय हुई कि ज्यप्रकाश यहीं ठहरें, यहाँ सुरक्षा का सब प्रबंध आसानी से किया जा सकता है, साथ ही साधनों की भी कभी यहाँ पर नहीं होगी। किन्तु, जयप्रकाश सिर्फ सुरक्षा की खोज में नहीं थे। तोभी उन्हें बम्बई में तीन महीने रह जाना पद्मा—क्योंकि इसी दरम्यान गांधोजी का आगाखाँ महल में सुप्रसिद्ध अनशन शुरू हुआ। जयप्रकाश उस अनशन के असर को उत्सुक हिए से देखते रहे। शुरू में ऐसा मास्तम हुआ, कान्ति का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, किंतु फिर उत्तेजना दब गई। जयप्रकाश इससे निराश नहीं हुए। क्योंकि अभी तयारी कुछ नहीं हो सकी थी।

बम्बई से महास होकर वह कलकत्ता के लिए रवाना हुए। यहाँ से उन्होंने श्री अच्छुत पटवर्धन की छोटी बहन विजया को अपने साथ छे लिया। पूरा साहबाना ठाठ है—सुट और हैट के बीच बड़ी-बड़ी सघन मूँ छें ही हिन्दी-स्तानियत की लाज बचाये हुई हैं। साहब फर्छ हास के डब्बे से कम में क्या सफर करेंगे? साहब के साथ उनकी यह रूड़की है—लड़की भी, प्राइवेट से केटरी भी। साहब की तबीयत कुछ अलील है। देखिये, उनकी दुलारी बेटी दिनरात किस तरह सेवा में सजग, चौकस रहती है!

यह है हावड़ा-स्टेशन । एक दिन सरेआम जयप्रकाश गाड़ों से वहाँ उत-रते हैं और पहले से खड़ों एक कार पर कलकत्ता शहर में पहुँच जाते हैं। कलकत्ता पहुँच कर वहाँ ग्रुप्त संगठन का एक जाल-सा बुन दिया गया। जगह-जगह पर 'सेल्स' बनाये गये, सम्वाद के ले जाने, ले आने के लिए 'कोड' बनाये गये। नेपाल के काम का सीधा सम्पर्क यहीं से रहेगा, अतः, यहाँ पर जबदेस्त संगठन की आवस्यकता महसूस की गई और उसे पूरा किया गया।

स्थामनन्दनबाबा और सूर्यनारायण जयप्रकाश को नेपाल ले जाने के लिए कलकत्ता पहुँच चुके थे। सूर्ज को लेकर जयप्रकाश नेपाल के लिए रवाना हुए। कलकत्ता से कटिहार तक तो फिर वही साहबी पोशाक; किन्तु, किरहार से बंगालो जमोन्दार का छप पकड़ा गया। यह हैं मिस्टर ए० बो०

श्रजाद दस्ता : इन्कलाबी गुरिल्ले

सिन्दा और यह हैं कुमारी सिन्दा, उनकी लड़की; और यह हैं उनका सुसा-दब ! किटहार में फर्छ्क्रास डब्बे की कमी है । मुसादब रेलवे-स्टाफ के एक व्यक्ति में मिलता है—"हुजूर आपको इनाम देंगे, डब्बे का इन्तजाम कर दीजिये।" डब्बे का इन्तजाम होता है, इनाम मिलता है । यह है मनसी स्टेशन, जहाँ से गाड़ी मधेपुरा के लिए बदलेगी । जमीन्दार सादब अपनी लड़की के साथ गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में जा चढ़ते हैं; किन्तु मुझा-हब जब टिकट दिखाने लगता है, पता चलता है, टिकट मनसी का नहीं मनसाली का है । "टिकट बाबू कुछ इनाम लीजिये, नहीं तो हुजूर को यह गलती माल्दम होगी, तो मेरी नौकरी चली जायगी।" नौ इपये उसके हाथ में रख दिये गये—फंफट खत्म !

मंभा खत्म !—नहीं-नहीं; स्रज को अभी माछम हुआ है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है ! वह अरहर के खेत होकर निकल जाता है। लेकिन इससे जयप्रकाश को दिक्कत नहीं होनेवालो। एक लड़का—ब्वाय (boy) के रूप में उनके साथ है—वह जानता है, उन्हें कहाँ उतारना पड़ेगा!

सोनवरसा से एक अजीव काफला नेपाल को ओर जा रहा है। देखिये, यह आगे-आगे हाथी है, इसपर कौन बैठे हैं वह ? ढीली घोती, फशीं जूते, रेशमों 'पंजाबी, घुँ घराले बाल —यह हैं श्री ए० बी० सिन्हा, बंगाली जमी-न्दार। हाथी के पीछे सम्पनी है, जिसमें जमीन्दार साहब की एकलौती बेटी बैठी है —महाराष्ट्री विजया पूरो बंगवालिका की सुरत में। उसके पीछे बैल-गाड़ी है, जिसपर जमीन्दार साहब के सभी सामानों के साथ उनका मुसाहब बैठा है —सुरजनारायण, अपनी पूरी शक्त में पक्का मुसाहब जँच रहा है आज!

# ४. आजाद दस्ता : इन्कलाबी गुरिल्ले !

नेपाल में जयप्रकाश 'आजाद-दस्ता' का संगठन और शिक्षण का प्रबंध करने जा रहे थे, इसलिए पहले इम 'आजाद दस्ता' के बारे में कुछ न्यौरे से जान लें।

अगस्त-कान्ति में कुछ जगहों में 'पंचायती राज' कायम भी किया गया, तो सबसे बड़ो गलती यह हुई कि उस राज के कासन को उसके विरोधियों से मनदाने और उसकी रक्षा करने के लिए फीज या पुलिस का संगठन करने की कीश्विश नहीं की गई। जिन-जिन थानों को छटा गया, नहीं-नहों से कुछ बंद्कें क्रान्तिकारियों के हाथ लगी थीं; देहातों में भी बहाँ-तहाँ बड़े लोगों के पास बन्दकें थीं, कई जगहीं पर सैनिक छावनियों से अस्त-शस्त्र मिल्ठ सकते थे और मिले —लेकिन, इनका कोई अच्छा उपयोग नहीं किया गया। जो अस्त-शस्त्र हाथ लगे, उन्हें लेकर थोड़े दिनों तक खेलवाह चला, फिर या तो वे नदियों और कुओं में फेंक दिये गये या जमीन में गाह दिये गये। कांग्रेस अहिंसा मानती रही है, किन्तु राज को ओर से होनेवालो हिंसा को उसने हमेशा स्वीकार किया है। कांग्रेस-मंत्रिमंडलों ने प्राय: हो गोंक्यों और लाठियां चलवाई और अगस्तकान्ति के कुछ घंटे पहले अँगरेजों से कहा गया था कि यदि आप मारत छोड़ने को तैयार हों, तो हम आपका साथ देकर जर्मनों और जापानियों से लड़ेंगे। थों, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वह राज को हिंसा को, लाचारो ही सही, हमेशा से लाजिमी मानतो रही है। फिर कोई कारण नहीं था कि अगस्त के जमाने में उन अस्त-शस्त्रों को लेकर 'पंनायती राज' अपनी फीज क्यों नहीं कायम करता ?

लेकिन यह गलती तो हो चुको थी। अब क्रांति के दूसरे दी में यह गलती नहीं होने पाने, इसके लिए जरूरी था कि देश के नीजन नों का एक दल पहले से ही संगठित किया जाय, जिसे जहाँ तक सम्भव हो, अल-शलों के प्रयोग से वाकिफ करा दिया जाय, जिसमें ज्यों हो फिर क्रांति हो, पंचायती राज को तुरत एक बनी-बनाई फौज मिल जाय। जब तक क्रान्ति का दूसरा दौर नहीं आता, उसके दरम्यान भी, ऐसे दल को सखत जरूरत थी। क्यों कि कांग्रेस के 'भारत छोड़ी' प्रस्ताव के बाद यहाँ को सरकार भारतीय जनता की नजरों में एक ऐसी सरकार थो, जो जबर्दस्ती मुल्क के सीने पर बैठी हुई थो और उसे हर तरह से तंग करना, लाचार करना भारतीय राष्ट्र का परम कर्त्तव्य था। यूगप में उन दिनों जिन देशों पर जर्मनी ने कन्ना किया था, वहाँ-वहाँ छापेमार दस्तों—गुरित्ला बेंड—का संगठन किया गया था और वे छापेमार कर्मनों को नाकोदम किये हुए थे। इस भी अपने देश में अँगरेजों को नाकोदम कर दें—इसके लिए छापे-

श्राजाद दस्ता : इन्क्लाबी गुरिक्ले

भार दस्ते कायम किये जायँ। ऐसा छोचना उस स्थिति में बिल्कुल स्वामानिक था।

इन्हों दो उद्देशों को दृष्ट में रखकर जयप्रकाश ने 'आजाद दस्ता' का संगठन शुरू किया, किन्तु चूँ कि क्रांति के दूसरे दौर में देर थो और इस समय का काम सरकार को तंग करना, उसका शासन चलाना नामुम-किन कर देंना—यही प्रमुख था, इसलिए 'आजाद दस्तों' का पहला काम तोइ-फोइ ( dislocation ) ही समम्ता गया था। 'आजाद-दस्ता' की इस्त-पुस्तिका नं० २ में कहा गया है —

"तोड़फोड़ गुलाम और पीड़ित जनता का एक अमोष अस्त्र है, जिसके द्वारा वह अपने शासकों से लड़ित आई है। जनता को गुलाम बनाये रखने और उसे चूसने-दहने के लिए जिन साधनों का निर्माण शासकों ने कर रखा है, उनका संहार करना, उनके कलपुजों को नकनाच्यू करना, यातायत के साधनों को बेकाम कर देना, इमारतों और मंडारों को भरमीभूत कर देना—ये सब काम ताइफोड़ के अन्दर आते हैं। इसलिए यदि तार काट दिये जाते हैं, रेल की पटरी हटा दी जाती हैं, पुल उड़ा दिये जाते हैं, कारखानों का चलना बंद कर दिया जाता है, पेट्रोल की टंकियों में आग लगा दी जाती है, थानों को जला दिया जाता है, सरकारी कामजों को नच्ट कर दिया जाता है—ये सब-के-सब तोइफोड़ में आ जाते हैं और इनका करना जनता के लिए सर्वथा उचित है। किन्तु यदि बाजार पर, स्कूल में, धर्मशाला में बम फेंका जाता है, तो निस्सन्देह यह काम शैतानी का है, शैतानां का है। यह तोइफोड़ नहीं है।

"लेकिन हमें यह भी समक्त लेना है कि तोड़फोड़ ही हमारा एकमात्र कार्यक्रम नहीं है और न सिर्फ यही हमारा उद्देश है। हमें याद रखना है कि हम तो जन-क्रांति के हिमायतो हैं और अन्ततः जनता की क्रान्ति पर हो सब कुछ निर्भर करता है। सिर्फ तोड़फोड़ करनेवाले गुप्त दस्तों से ही क्रान्ति नहीं को जा सकतो। तोड़फोड़ करनेवाले दस्तों का भी क्रान्ति में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता हैं, लेकिन इससे ज्यादा उनका महत्त्व नहीं है।

#### जयप्रकाश

"तीसरो बात हमें यह समक्त लेनी है कि तोड़फोड़ को कामयाब होने के लिए जरूरी यह है कि वह बड़े पैमाने पर की जाय—वह खुद ही एक जन-आन्दोलन का छन धारण कर ले।"

उसके बाद वह पुस्तिका तोड़फोड़ के भिज्ञ-भिज्ञ रूपों की व्याख्या करती है। पहले तोड़फोड़ को तीन हिस्सों में बाँटा गया है (१) यातायात के साधनों की तोड़फोड़ —िजयमें तार, टेलिफोन, डाक, बेतार के तार, रेलने, सहक, पुल, इंजिन और लौरी-बस शामिल हैं, (२) औद्योगिक साधनों की तोड़फोड़ —िजसमें फेक्टरी, मिल, खान और जहाजी अड्डे शामिल हैं और (३) अग्निकांड —िजसमें सरकारी कागजपत्रों, इमारतों, पेट्रोल की टंकी और गोले-बाख्द के भंडारों में थाग लगाना शामिल है। तरीके के ख्याल से तोड़फोड़ की दो किस्में हैं—(१) औजार से काम लेना—जिसमें रेती, आरी, हथीड़ा, कुदाल, बाल्य आदि शामिल हैं और (२) रसायन से काम लेना—आग लगाने और निस्फोट करनेवाले रासाय-निक इन्यों का इस्तेमाल।

तोइफोड़ के इन रूपों और तरीकों को सफलतापूर्व क काम में लाने के लिए दो तरह के संगठन को जरूरत बताई गई है। यातायात के साधनों एवं अग्निकांड के लिए 'आजाद-दस्ता' का व्यापक संगठन होना चाहिये, किन्तु औद्योगिक तोइफोड़ तभी कामयाब हो सकती है, जब आजाद-दस्ता के सदस्य उसमें घुसकर चुपचाप काम करें। यों ही तोइफोड़ के लिए हमेशा महत्व की चीजों को ही चुनना चाहिये, छोटे-छोटे कामों में शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिये। साथ ही ऐसी तोइफोड़ कभी नहीं करनी चाहिये, जिससे सरकार के बदले जनता को ही ज्यादा तकलीफ उठानो पड़े! तोइफोड़ तभी सफल होती है, जब जनता का पूरा समर्थन उसे प्राप्त हो। जब जनता को तकलीफ होगी, उसमें और तोइफोड़ करनेवाले दस्ते में एक खाई पड़ जायगी—फर, न तो वह दस्ता काम कर सकता है, न तोड़फोड़ का काम चल सकता है।

'आजाद दस्ता' की आवश्यकता बताते हुए उसकी पहली इस्तपुश्तिका में बताया गया है कि किस तरह अगस्त-क्रांति के बाद बहुत-से नौजवान श्राजाद दस्ता : इन्क्लावी गुरिल्ले

चारों ओर मारे-मारे फिर रहे हैं और जिनके मनमें जो आता है, करते फिरते हैं। इसने देश को नुक्शान हो रहा है। बहुत से नौजवान हथियारों के लिए अब परी जान हैं और एक पिन्तील, एक बम या एक दर्जन बुलेट के लिए वे जान पर भी खेअने को तैयार हैं। यह पागलपन है या वेश्वनों ? काश, हमारे ये दोस्त जानते कि एक इथोड़ी, एक छेनी, एक आरी, एक रेती, कुछ गत तार और रस्सी, एक छुदाल, एक लाठी, और एक सीड़ी से वे इस समूची साम्राज्यशाही की नींव खालों तक हिल्लें रह सकते हैं— कुछ रासायिक द्रव्य भी उन्हें मिल जाय, तो फिर क्या कहना है ? हिन्दोस्तान में लगभग २५० जिले हैं, हर जिले में लगभग २० थाने हैं। यदि हर थाने में पाँच नौजवान भी विक्ल आये, तो वे इन साधारण औजारों से बिना किसी एक व्यक्ति की हिंसा किये हो, अँगरेजी राज का चलना असम्भव बना सकते हैं।

डा॰ राममनोहर लोहिया ने 'क्रान्ति की तैयारी करो' नामक अपने लेख में इन दस्तों की उपयोगिता के बारे में यों लिखा था—

"धुन के पक्के और शिक्षा पाये हुए पाँच-पाँच आदिमियों के दस्ते ऐसे तैयार किये जायँ, जो ज्यों ही क्रान्ति ग्रुष्ठ हो, आगे बढ़ कर जनता का नेतृत्व करें और उसे कामयाबी तक पहुँचायें । बड़ा-से-बड़ा बिलदान कर के भी आप-से-आप विद्रोह के लिए खड़ी हुई जनता जो काम पूरे तौर से नहीं कर सकती, वे ही काम इन दस्तों के चलते आसानी से सम्पन्न हो सकेंगे। जुल्लस पर गोळी चलाने के लिए भेजे गये या अँगरेजी सरकार के केन्द्रों को रक्षा पर तानात किये गये सैनिकों के हथियार छोनने की बात हो; या सड़क काटने, तार काटने, रेल की पटिरयों उखाड़ने और रेलगाड़ियों का चलना बंद करने की बात हो; या थानों पर, जेलों पर, कचहित्यों पर, और सेक्केंटेरियट पर जनसमूह को लेकर धावा करने की बात हो—इन कामों के लिए पहले से ही विशेष शिक्षा प्राप्त किये हुए नौजवानों से बने ये दस्ते कमाल कर दिखायेंगे। जिन-जिन क्षेत्रों में ऐसे दस्ते होंगे, वहाँ क्रान्ति गुरू होते ही अँगरेजी राज का खात्मा चुटकी बजा कर कर दिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साहन पाकर दूसरे क्षेत्रों कर कर दिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साहन पाकर दूसरे क्षेत्रों कर हिए पान कर दूसरे क्षेत्रों स्वां कर हिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साहन पाकर दूसरे क्षेत्रों कर हिया जा सकता है और इनसे प्रोत्साहन पाकर दूसरे क्षेत्रों

में भी क्रान्ति की ज्वाला धषक उठेगी और अँगरेजी राज की स्वाहा कर देगी।"

युक्तप्रांत के साथियों के नाम प्रकाशित 'आजाद राज कैसे बने ?' अपनी पुस्तिका में डा॰ लोहिया कहते हैं—''में दाने के साथ कहता हूँ कि अगर अपने सुने के हर जिले में सौ मजजूत और तैनात आदमो हों और एक जिले का दूसरे जिले के साथ ऐसा संगठन किया जाय कि सारे सुने में एक साथ कुछ हो सके, तो हम फिर से एक जबर्दस्त और सफल कान्ति कर सकते हैं।''

## थ. नेपाल की कैद से उद्घार!

जयप्रकाश का नेपाल में पहुँचना था कि सारे विहार के क्रान्तिकारियों में हळचळ मच गई। जितने फरार और ख्योश क्रांतिकारी थे, सब नेपाल की ओर मुँह किये चल पड़े। जयप्रकाश को देख कर ही सब के मन में अजीब उत्साह का संचार हो जाता था। क्रान्ति के दूसरे दौर को तैयारी और इसके दरम्यान तोइफोड़ के काम को व्यापक बनाने की जो योजना उनकी थी, सब ने उसे सहर्ष स्वीकार किया।

नेपाल को ही अन्ततः आजाददस्ता का अखिल भारतीय केन्द्र बनाया जाय, ऐसा भी सोचा जाने लगा। कोसी-नदों के कलार में 'बकरों का टापू' नामक एक स्थान हैं, नहीं पर जयप्रकाश के लिए फूस का मकान बनाया गया। घर बनाये गये, कूआँ खोदा गया। बाहर से सम्पर्क रखने के लिए दों घोड़े खरीदे गये, बैलगाड़ी खरीदों गई। डाकखाना और स्टेशन से अखबार लाने का प्रबंध किया गया। जहाँ जयप्रकाश का घर बनाया गया, उससे कुछ दूर पर आजाददस्ता का बिहार प्रान्तीय दफ्तर बनवाया गया। दो हरकारे रखें गये, जो जयप्रकाश और प्रान्तीय दफ्तर में सम्पर्क बनाये रखें। जयप्रकाश के घर से कुछ दूर पर सामने एक पहाड़ था; इन्तजाम किया जाने लगा कि नहीं रेडियों का स्टेशन बनाया जाय—उसके लिए ट्रांसमोटर और बैटरों वगैरह लाने का भी प्रबंध किया गया। रेडियों एवं प्रचार-विभाग के अध्यक्ष डा० लोहिया को लेकर बाबा स्थामनन्दन भी का पहुँचे।

### नेपाल की कैंद से उद्धार

जयप्रकाश के साथ एक डाक्टर भी थे। वहाँ यह प्रचार किया गया था कि नये डाक्टर साहब यहाँ प्रैक्टिस करने आये हैं और उनके साथ उनका परिवार भी आया है। विजया की उपस्थिति से परिवार की तस्वीर पूरी हो जाती थी।

प्रान्तीय दफ्तर काफी दूर पर था। बाहर से जो लोग आते, वह प्रान्तीय दफ्तर में पहुँचते। प्रांतीय दफ्तर को जब उनपर विश्वास हो जाता, तब जयप्रकाश को उनके नाम और काम की सुचना दी जाती। जब जयप्रकाश स्वीकृति देते, तभी उनसे सुखाकात का प्रबंध किया जाता।

बिहार के लिए एक आजाद-कॉसिल का संगठन कर लिया गया था, जिसका संयोजक सुरजनाशयण बनाये गये थे। प्रान्तीय कॉसिल ने तीन शिक्षण शिविर खोलने का निर्णय किया था और तीनों हो शिविरों के लिए आजाद- दस्ता के सैनिकों की भरती भी जिले-जिले में ग्रुड़ कर दी गई थी।

नेपाल में जो पहला शिविर खोला गया था, उसमें ३५ ऐसे सैनिकों को लिया गया, जो जिलों में जाकर आजाददस्ता का संगठन और शिक्षण का प्रबंध कर सकें। यह शिविर मुख्यतः अफसरों का शिविर था। इसके मुख्य शिक्षक श्री नित्यानन्दजी थे, जो पीके सोनवरसा (भागलपुर) में पुलिस से लक्ष्ते हुए गोकी खाकर शहीद हो गये। शिविर के लिए अन्न का प्रबंध नेपाल के लोगों ने ही किया था।

जयप्रकाश नेपाल में दो महीने रह चुके थे। विजया महाराष्ट्र लौट चुकी थी। शिविर का काम चल रहा था। माल्यम होता था, अब सफलता निकट पहुँच चुकी है कि चारों ओर कुछ भनक सुनाई पहने लगी। अँगरेजी सरकार के कहने पर नेपाल-सरकार जयप्रकाश की खोज में लगी है, चारों ओर खुफिये दौड़ रहे हैं, किसी भी दिन जयप्रकाश के घर पर या शिविर पर छापा मारा जा सकता है—ऐसी चर्चार्ये कानोकान होने लगी थीं। यहाँ से हट कर बाराह क्षेत्र की ओर क्यों न चला जाए जहाँ जंगल-ही-जंगल, पहाइ-ही-पहाइ हैं, ऐसा सोचा जाने लगा।

रुपये की कुछ कमी हो चली थी, उसके प्रबंध में श्यामनन्दन बाबा बैल-गाड़ी पर चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा, नेपाली सैनिकों का एक दस्ता आ रहा है। दस्ते ने इश्रामनन्दन को घेर लिया। "आप कौन हैं ? कहाँ जा रहे हैं ?" इसके उत्तर में बाबा ने बता दिया— 'पूर्णिया-जिला घर है, न्यौते में आये थे, अब लौट रहे हैं !" लेकिन दस्ते के कप्तान को इसैसे सन्तोष नहीं हुआ, दो सिपाहियों को उतकी देखरेख करने को छोड़ कर वह आगे बढ़ा। बाबा समम्ह गये, यह धावा जयप्रकाश के घर पर होगा। दोनों सिपाहियों को बहला दिया और गाड़ीवान को मेजा कि दौड़कर जयप्रकाश को खबर कर दे। लेकिन जब तक गाड़ीवान पहुँचे, तब तक तो वहां जय-प्रकाश और लोहिया दो अन्य साथियों सहित गिरफ्तार कर लिये गये थे।

पहले जयप्रकाश के घर पर पहरे पड़ते थे, किन्तु इचर कुछ निहिचनतता भा गई थी। अचानक अपना घर घिरा हुआ देख कर चारों आएमी भौंच कर एक गये। जयप्रकाश बरामदे पर बैठे थे; सोचने के लिए कुछ समय लेने के ख्याल से वह भीतर रसोई घर को तरफ बहे। पीछे से सिपाही आ घमका और कहा, आपलोग गिरफ्तार हैं, हनुमाननगर चिलये। 'हमलोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ?' यह पूछने पर कप्तान ने सिर्फ यह कहा कि ये सब बातें वहीं बड़े हाकिम से माल्डम होंगी। वे सबके सब सशस्त्र थे, अतः उनके पीछे हो लिया गया। थोड़ी दृर आने पर बाबा भी इस गिरोह में आ मिले।

कोशी नदी को पार कर रात में एक जगह ठहरा गया। सशस्त्र सिपाही नारों ओर घेरा डाले हुए थे। श्यामनन्दन बाबा ने कप्तान से बातें शुरू की। उन्हें माल्यम था, नेपाल को पुलिस और अफसरों में घूसखोरी का दौरदौरा है। क्यों नहीं घूस देकर निकलने की कोशिश की जाय १ यह भी माल्यम था कि जिसे प्राणदंड की सम्भावना होती हैं, उसे पकड़कर धँगरेजों को सौंपना नेपाल-सरकार मुनासिन नहीं समम्ततो। ब्राह्मण तो वहाँ अवध्य समझे ही जाते हैं। अतः, बाबा ने एक कहानी बनाई—जयप्रकाश एक बड़े घर के एकलीते सपूत हैं। उनका घर सीतामड़ी के नजदोक है, जाति के मुमिहार ब्राह्मण हैं। उनका एक पट्टीदार है, जिससे खान्दानी दुशमनो है। पट्टीदार की दोस्ती थानेदार से है। हाल ही सीतामड़ी का एस० डी० ओ० मारा गया है। अब पट्टोदार चाह रहा है कि अपने दोस्त थानेदार से

## नपाल की कैंद से उद्घार

मिलकर उन्हें उस करल के केस में पँसा दें और यदि उन्हें फाँसी हो जाय, तो हमेशा के लिए वह फांफर से मुक्त हो जाय। क्योंकि वह भाई में अकेले हैं, पिता मर चुके हैं—सिर्फ माँ बची हुई हैं और युवती परनी हैं। "हजूर, जरा बुढ़िया माँ को तरफ ध्यान दी जिए और उस नवयुवती परनी के सुहाग की तरफ खयाल की जिये। ज्यों ही उन्हें यह खबर माल्यम होगी, वे जान दे देंगी, हजूर !

यो आरज् मिन्नत होती है, फिर फुसफुस कर कार्नो में कहा जाता है—
हुज्र, आप जितना रुग्या कि हो, में छे आता हूँ; बुढ़िया माँ अपने बेटे के
लिए सर्वस्त वेंच देगी, हज्रूर ।·····बताइये हज्रूर, कितना चाहिए, पाँच
सी, एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार ····।!" किन्तु कप्तान बाते टालता
जा रहा है—चबराइए मत, आपलोग छूट जाइयेगा। छुछ बड़े झोतिकारी
लोग यहाँ आ गये हैं, हम उन्हीं की तलाश में हैं। आपलोगों छे जिपे
पूछताछ कर छोड़ दिया जायगा।

दूधरे दिन भीर में चलने के लिए बैंहगाड़ियों की तलाश में जब नेपाली खिपाही गाँव में घूम रहे थे, दो सफन और पकड़े गये जो जयप्रकाश है मिलने की जा रहे थे। अब पाँच से सात हुए। तीन बैंहगाड़ियों पर इन्हें लादकर ले चला गया। सबके चेहरे उतरे हुए हैं। सबके हृदयी में आधियां चल रही हैं। कोई किसी से बोलता तक नहीं। बाबा देखते हैं, यह स्थित तो असहा है। कहते हैं—अब में तो हँ मूँगा! और सबके चेहरे पर हँसी दौड़ जाती है। अब सब हँसते-बोलते हनुमाननगर की ओर चले।

इधर भीर में एक बात और हुई थी, जिसने पोछे सारी घटना पर एक निया रंग ला दिया। भीर में जयप्रकाश की य के लिए नदी की तरफ चले। साथ ही वंदूक लिये सिपाही थे। सिपाही इधर खड़े हो गये, जयप्रकाश नदी के कलार में सौय के लिये बढ़े। नदी के उस पार उन्होंने एक लड़के को देखा। अरे, यह तो परिचित आदमी माल्यम होता है। कौर है श्राश्च तो! उधर शशि की आंखों से आंस, की धारा निकल रही है। उसे इशारा करते हैं, बैठ जाओ। वह बैठ जाता है। फिर उसे

कहते हैं—प्रताप (स्रजनारायण) को जाकर खबर दो, जब हमें अँगरेजी सरहद में छे जाया जाय, तो चाहे जिस कीमत पर हो हमें छुड़ाने की कोशिश करें।

रात में ये लोग हनुमाननगर पहुँचे। उसी समय बड़ा हाकिम आया और इन्हें देखा। फिर उसने टेलीफोन पर काठमांडू से बातें की। इन लोगों को गार्ड रूम में रखा गया। भोर से ही कचहरी ग्रुक हुई।

जरा इस कचहरों का रंग देखिये। एक ओर वहां हाकिम बैठा है! दूसरी ओर ये सात अभियुक्त। चारों और सख्त पहरे पड़ रहे हैं। एक-एक कर अभियुक्तों को पूछा जाता है, वे अपना बयान दिये जा रहे हैं।

सबसे पहले बाबा श्यामनन्दन आते हैं। बाबा अपनी उपर्य का कहानी दहरा जाते हैं, फिर कहते हैं -- "जैसा आप खद देख सकते हैं, हजूर, हमारे मालिक (जयप्रकाश) बिलकुल सीधे-सादे आदमो हैं, धर्मभीर व्यक्ति हैं। कभी किसी की द्वानिन की, कभी किसी का ख़रा नहीं चाहा। इनके पोक्के दुरुमन पड़े हैं। आग कर बाबा परापतिनाथ की शरण में आये थे: किन्त अभाग्य यहाँ भी पीछा करता आया । खैर, यदि आप समकते हों कि आपके राज्य में आकर हमने गलती की, तो जुर्माना कीजिये, हम जर्माना देने को तैयार हैं।" जयप्रकाश अपने स्वामिभक्त मैनेजर (बाबा) की बात की सिर्फ ताईद करते हैं, उन्हें कुछ ज्यादा कहना नहीं है । किन्त लोडिया ने तो काफी वक्त लिया । लोडिया जयप्रकाश के लँगोटिया यार हैं। आई० ए० तक पढे हए हैं। वह हाकिम को बताते हैं कि हम शरणार्थी हैं। नेपाल हिन्दु राज्य है, क्षत्रिय राज्य है। हिन्दु राजा, क्षत्रिय राजा कभी अपनी शरण में आये व्यक्ति को कष्ट नहीं देते, बल्कि अपराधी शरणार्थी की भी रक्षा में अपने सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं। इसने कोई अपराध नहीं किया है, इमें क्यों कष्ट दिया जा रहा है ? वह कुछ कानूनी बातें भी पेश करते हैं। नेपाल स्वतंत्र राज्य है। एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत से बह वाध्य नहीं है कि अँगरेजों के अपराधी को उन्हें सौंपे या दंड दे। अँगरेज अगर ऐसी माँग करते हैं, तो नेपाल की स्वतंत्रता पर आघात करते हैं, उसका अपमान करते हैं। दुनिया भर के राजनीतिक अपराधी इंगलैंड

## नेपाल की कैद से उद्धार

की जमीन पर पैर रखते ही अपने को निरापद सममने लगते हैं। नेपाल की भूमि क्या इंगलैंड की जमीन से कम पित्र हैं ? हिन्दोस्तान भर में सिर्फ नेपाल की भूमि हो स्वतंत्र है, इसी की ओर हिन्दोस्तान भर के स्व-तंत्रता प्रमियों का ध्यान लगा है। यह स्वतंत्रता एक धरोहर है, इसकी रक्षा अप करते आये हैं, आज भी की जिये!

रोष चार व्यक्ति भी अपने बयान देते हैं। उनके बयान मामूली होते हैं—हम सोघे-सादे किसान हैं, अँगरेजों के डर से भागकर नेपाल आये हैं, अँगरेज कि हन्दोस्तान में जुल्म कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं, गोली मार देते हैं, फाँसी पर चढ़ा देते हैं। हम हिन्दू हैं, आप हिन्दू राजा हैं, म्लेक्षों से हमें बचाहये, सरकार!

बीच-बोच में हाकिम जिरह भी करता जाता है और रह-रहकर टेलिफोन पर काठमंद्र से बातें करता है। उसके पास कुछ फोटो भी हैं। उन फोटों से वह इनके चेहरों की मिलान करता है। शायद किसी का चेहरा मिल नहीं रहा है—हां, लोहिया का चेहरा गुलालों के फोटो से थोड़ा मिलता है; किन्तु इसमें जयप्रकाश नहीं हैं, यह तो उसे विश्वास हो चला है! अन्त में वह अभियुक्तां से कहता है—आपलोग घबड़ायें नहीं; बाबा पशुपतिनाथ की कृपा हुई, तो आप जल्द ही छूट जायँगे!

और, हाकिम का यह कहना कुछ घंटों के अन्दर ही सब सिद्ध हुआ! शिहा ने अपने काम की जिम्मेवारी समक्ती और दूसरे दिन सुबह-सुबह शिवर में यह खबर पहुँच गई कि जयप्रकाश गिरफ्तार हो गये और उन्हें छुड़ाना चाहिये। लोगों में यह घेयें नहीं था कि अँगरेजी राज की भूमि में आने पर उन्हें छुड़ाया जाय—न जाने बीच में क्या हो ? सुरज नारायण शिवर के सैनिकों से कहते हैं, जो मरने को तैयार हो, वे मेरे साथ फीरन रवाना हो जायँ! ३५ के ३५ सैनिक जाने को उद्यत हो गये और उन्हें छेकर तुरत कूच कर दिया गया। वहाँ से लगभग तीस मील की दूरी पर हनुमाननगर है। आज रात में हो नेपाल जेल को तोड़ना है। इसलिए, सिवा हबल मार्च के और कोई उपाय नहीं है।

सब जा रहे हैं, दोड़े जा रहे हैं! रास्ते में सिर्फ पहाड़ी नालों

का पानी पीते जाते हैं। शाम को एक जगह दो रूपये की मिश्रो मिलो, तो उसी की एकाध डिट्यॉ सब रे कंट में गई।

हनुमाननगर के निकट पहुँच कर एक जगह विश्राम किया गया और वहीं केद से उद्धार करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया। नेपाल के जो लोग साथ देते रहे, उनके चलते पता चल गया कि कहाँ पर किस तरह से उन्हें रखा गया है। सबसे पहलो जहरत यह थी कि ज्योंही हमला हो, काठमंड् के टेलिफोन का तार काट दिया जाए। दो आदिमयों को उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया। इन लोगा के पास सिर्फ तीन चंदूक, दो राइफल, एक हिनासाइट और दो श्वात्वर थे। बाकी लोगों के हाथों में बांस चीरकर खुरहरे फट्ठे दे दिये गये। बांस के इन फट्टों की मार से नेपालों सैनिक बहुत घबड़ाते हैं। जिस गार्ड हम में इन्हें रखा जाता था उसकी बगल में एक फूस की फोपड़ों थी। गार्ड हम के सामने गैस की रोशनी होती थी। तय हुआ दो लड़के फोपड़ों के नजदीक जायेंगे, उस पर किरासन डाल कर लाग लगा देंगे। घर में आग लगती हुई देखकर सन्तरी उस और दोहेंगे, तबतक ये लोग गार्ड हम पर धांबा कर देंगे। गार्ड हम के ठीक सामने जो रोशनी हो रही थी, गोली मार कर उसे बुता देना भी जहरी समक्ता गया।

आधी रात के लगभग छापेमारों का यह दस्ता हनुमान नगर कचहरों के नजदीक पहुँचा। दोनों लड़के (जिनों एक शशि भी था) फूस के घर की ओर बढ़े, तेल लिड़का, दियासलाई जला कर उसपर फेंकी। किन्तु आग नहीं लगी, वे घबरा कर भागे। स्रल ने उन्हें रोका और उन्हें फिर मेज कर आप गार्ड रूम की तरफ बढ़ा। उसके साथ में नित्यानन्दजी (सरदार) थे। देखा गया, सन्तरी निशान पर नहीं है। उसी समय एक किसान उधर से निकला, जब तक वह हल्ला करे, उसकी गर्दन पर स्रज का हाथ था। डर के मारे उसने बता दिया कि सन्तरी किघर है। सरदार ने राइफल का निशान लिया। किंतु, राइफल फेल कर गई। तब स्रज ने रिवाल्वर चलाई, जो रोशनी में जा लगी! उसका शोशा फूट गया। इतने में सन्तरी की तरफ से एक गोली आई और स्रज की कनएडी होकर सन-से निकल गई। अब स्रज

### नपाल की कैंद से उद्घार

ने अपनी रिवालवर सरदार की दे दी, वह लगातार गोलियाँ चलाने लगे : इधर सूर्ज ने दौड़ कर सन्तरी को पकड़ लिया, उससे राइफल छीन ली । फिर ती कुद्दरान मच गया, दोनों और गीलियाँ चलने लगीं— पैतीसो छापेमार जोरों से इल्ला करते हुए दूर पड़े !

आज दिन की तिपहरिया में जयप्रकाश ने देखा था, एक परिचित स्रत किसान के वेष में सामने के पेड़ के निकट खड़ा है। वह पेशाब करने के बहाने धीरे-धीरे उस तरफ बढ़े और सुना—'सब ठीक हैं'! इतना कह कर वह चला गया। किन्तु, इससे यह तो पता चलता नहीं था कि आज ही धावा होगा। यदि यह पता होता, तो शायद कुछ और तरकी में सोची जातीं। महे का महीना था, गर्मी की रात थी। थोड़ी जगह में ही सातो कैदी सट-सट कर सोने को लाचार थे। सामने दो सन्तरी बंदूक लिये पहरे दे रहे थे, बाकी सन्तरी सो गये थे।

ज्यों ही गोलियाँ चलने लगीं, लोहिया बोल उठे—"What a hell is this?" यह क्या खुगफात है ? उपामनन्दन बाबा उनकी बगल में सोये थे, बोले—Perhaps they are our men शायद अपने ही लोग हैं! बाबा ने सिर उठाकर फॉकना चाहा; लोहिया ने कहां—"सिर मत उठाओ, गोली लग जायगी!" किन्तु, तब तक तो शीशे का एक उकड़ा बाबा की भौं पर आ गहा था और खून-खून हो रहा था।

किन्तु, इस ख्त की ओर कीन ध्यान दे सके ? संतरी सब भाग रहे हैं, स्रा नजदोक पहुँ व कर कह रहे हैं, भागिये, भागिये । सातों केंद्री भी भाग रहे हैं। किन्तु अजीव हुरदंग मच गया है। अपना ही आदमी कोई आता है और बाबा की पीठ पर एक लाठी जमा देता है, दुश्मन समक्त कर । स्रज दुश्मन समक्त कर हुके हुए लोहिया को जोरों से दबोच देते हैं—"अरे माई, चश्मा खोज रहा हूँ।" तब उन्हें फुर्सत मिलती है। सबसे वढ़ कर तो आफत आई जयप्रकाश पर। एक तरफ कांटे का घेरा है, दूसरी ओर से एक आदमी उनकी छाती पर रिवाल्वर ताने खड़ा है, दुश्मन समक्त कर। यह संकट देख बाबा क्रपटते हैं और चिल्छाते हैं, यह जे॰ पी॰ हैं! तब कहीं उनकी जान बचाती है, किन्तु कांटे से पैर तो घायल हो ही गये।

#### **जयप्रकाश**

बाबा जयप्रकाश को लेकर एक ओर भाग गये; लोहिया दूसरी ओरं भटक गये। 'जयप्रकाश क्या हुए'— बेचैनी से खोज होने लगी। जयप्रकाश मिले, 'तब लोहिया कहाँ हैं'— इसकी खोज शुरू हुई ! 'लोहिया नहीं हैं'— यह सुनते ही जयप्रकाश व्याकुल हो उटते हैं। खैर, वह भी मिले। किन्तु, लोहिया से चला जो नहीं जाता। एक बारात से एक घोड़ा लौटा कर ले जाया जा रहा है। साईस से कहा जाता है, घोड़ा दे हो, कल तुम्हारे गाँव पर घोड़ा पहुँच जायगा। इन्हें डाकुओं का गिरोह समक्त कर वह चुपवाप घोड़े पर से उत्तर जाता है। और यह देखिये, जिस घोड़े पर दिन में दुलहा जा रहा था, उसी घोड़े पर रात में आजादी के दुलहे श्रीमान डा॰ राममनोहर लोहिया साहब चले जा रहे हैं!

# ६ आजाद हिन्द फौज से सम्वर्क की चेष्टा !

रात भर चला किये, चला लिये। दिन हुआ, एक परिचित सज्जन के घर पर ठहर गये। वहाँ भीतर लेटें हुए थे। दरवाजे पर तरह-तरह की गप्पें चल रहीं। गप्पें का विषय एक ही— हनुमान नगर से किस तरह क्रान्तिकारी लोग निकल भागे। एक कह रहा था—तीस हजार की फौज लेकर वे लोग जेल पर दूट पड़े; उनके पास बिजली की तोप थी! हाँ, हाँ, बिजली की तोप! बड़ा हाकिम ज्यों ही निकला, उसकी नजर बिजली पर पड़ी, वह बेहोश होकर गिर गया। बाहर के इन गप्पों से भीतर के लोग हँसी के मारे लोट-पोट हो रहे हैं!

जयप्रकाश और लोहिया को लेकर सुरज स्टेशन की ओर चले। साथ में वह डाक्टर, जिसके प्रैक्टिस करने के नाम पर घर बनाया गया था। जयप्रकाश किसानों की गंदी घोती पहने हुए हैं—कुत्ती भी फटाचिटा है। दाढ़ी बढ़ गई है। लोहिया साहब के बड़े-बड़े बाल गर्दन के पीछे जुरुफ की तरह लटक रहे हैं। करारी मूर्छे भी हैं। चश्मा नहीं होने से चलने तक में दिक्कत हो रही है। मैं महारोघाट पहुँचे। खूब भूखे थे, एक दुकान पर खाने को बैठे। मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, मलाई मँगाई जा रही है। क्रान्तिकारियों के भागने का हुल्ला था ही; कुछ लोग सन्देह की मजरों से इन्हें देखने लगे हैं।

श्राजाद हिन्द फौज से सम्पक की चेष्टा

यहाँ से नाव पर चलना है—नाववाला तरह तरह के बहाने करके देर कर रहा है। उसने पुलिस को खबर कर दो है और किसी तरह इन्हें उलमा कर इखना चाहता है।

जयप्रहाश भाँप जाते हैं, वह खिसककर बगल के बगीचे में चले जाते हैं। अन्य साथी भी भा मिलते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। पहले तेज कदम, पीछे भागना ग्रह होता है। थोड़ो दूर आगे बढ़े होंगे कि पीछे से इल्ला सनाई पहता है। मुँह कर देखते हैं, तो २५ आदमी इन्हें खरेड़े आ रहे हैं। थोड़ी दूर दौड़कर भागने की चेष्टा करते हैं, किन्त, पोछा करनेवाले नजदोक होते जाते हैं। तब रुक जाते हैं। जय-प्रकाश रिवाल्वर भर देते हैं -- सरज रिवाल्वर तान कर कुछ कदम आगे बढ़ जाता है और कहता है-"रुक जाओ !" हाथ में रिवाल्वर और यह फौजी हक्म । खदेड़नेवाले के पेर जैसे बँध जाते हैं । सब खड़े हो गये । सुरज फिर हक्म देता है- 'पैर मिलाओ !'' बेचारे सब ऋटपट पैर मिलाने लगते हैं। सरज कहक कर कहता है-"शर्म नहीं आती कि हमारा पीछा कर रहे हो ! हम चोर-हाकू नहीं हैं, हम स्वराज के सिपाही हैं; स्वराज सबके लिए होगा; हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं और तुम हमें पकड़ने आ रहे हो ! शर्म करो, अपना चहरा छुपाओ ! हम तुम्हारा मुँह देखना नहीं चाहते;--मुँ इ जाओ।" सबके सब कल के पुतले की तरह धूम गये। एक ने कहा--"हजूर लोगों को दारोगाजी बुला रहे हैं।" सूरज की आवाज में अब बिजली कड़क उठी-"भागी; देखी, में एक दो तीन बोळ्ँगा और तीन कहते ही जो नहीं भागेगा, उसे गोली से उड़ा दूँगा। भागी-एक, दो. तोन..." और देखिये. सब नौ दो स्थारह हो रहे हैं !

लोहिया कह रहे हैं—यह तो पूरी अहिंसा है भाई ! किन्तु यह स्थान हिंसा-अहिंसा की बहस का नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर सब बढ़े जा रहे हैं। पैर में फ'ड़े निकल आये हैं, फोड़े फ़ूटकर पानी बह गया, फिर चमड़ा उधड़ गया, अब खून निकलने को बारी आई है। कोसी का किनारा पकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोसी के फाड़फंखाड़ में भेंस भी घोड़े के रूप में दिखाई देते हैं—क्या हम फिर घेर लिये गये, ऐसी आशंका रहरहकर होती है। एक मित्र के घर पर पहुँचे, तो पता चला, वह नहीं हैं। अब विश्राम की जगह कहाँ ? लोहिया के पैर इतने घायल हैं कि वह कोसी के किनारे मुलायम घास देखदेख कर उसगर चलने की कोशिश करते हैं। कड़ी धूम है, बड़ी गरमो है। जयप्रकाश कहते हैं—"लोहिया, गरम बाल पर चलो, गरम बाल पर ! इसकी गरमो घायल पैरों में कम्प्रेशन (सैंक) का काम करेगी, भाई!" बाहरी कम्प्रेशन! लोहिया इस सुक्त पर मुस्कुराते हैं!—"भाई, तुम, क्रान्तिकारी गलती से हो गये, तुम्हें कवि होना चाहिये था।"

शाम को एक ग्वाले के बथान में ठहरे। उसने डेढ़ सेर दूध मोल दिया किन्तु, उसे पीये कौन ? सबके सब बेहोश लेटे हैं। जयप्रकाश दूध लेकर एक-एक को उटाते हैं, दूध पिलाते हैं। दूध पीकर सब फिर बेहोश लेट जाते हैं। रात में खूब वर्षा होने लगती है। जयप्रकाश अब दबके शरीर को कम्बल से टॅंक रहे हैं। क्या भाईचारे का इससे उत्कृष्ट उदाहरण कोई और हो सकता है?

अब उस डाक्टर के साथ लोहिया दूसरी राह से चले, सूरज के साथ जयप्रकाश दूसरी राह से। रास्ते में दफादार मिलता है, चौकीदार मिलता है। स्राज चौकीदार से हो रास्ता पूछता है—''जेहळपट्टो इसी रास्ते पर है न!'' रास्ते में एक जगह मूढ़ो बिक रही थी, उसे खरीदते समय माछम हुआ, खोआ भी मिलता है। मँभारीबाट वाली घटना याद थी, उरते-उरते खोआ लिया और चल दिये। रास्ते-रास्ते मूढ़ी फाँक रहे हैं और चुराचुराकर खोआ मुँह में रख लेते हैं।

यह है राघोषुर डाकबँगला—पुलिस यहाँ अड्डा डाले हुई है। किन्तु उसके सामने ही पानी पीया जाता है! वहाँ से बँलगाड़ी करके एक मित्र के घर! और, जमाई बनकर वहाँ कुछ दिनों विश्राम किया जाता है! हाँ, उस मित्र ने अपना बहनोई बनाकर जिस आदर और सम्मान के साथ, जिस खतरे को अपने उत्पर लेकर, जयप्रकाश को रखा— क्या वह या उनके साथी उस उपकार को कभी भुला सकते हैं ?

फिर इंग्रक्त की ओर ! पार्व तीपुर, दिनाजपुर और यह है स्यालदह स्टेशन ! महानगरी कलकत्ता में जयप्रकाश कहाँ विलीन हो गये, अब कौन पता लगा सके ?

# त्राजाद हिन्द फौज से सम्पर्क की चेष्टा

यहाँ पर एक प्रसंग की चर्चा अत्यावश्यक है । जब जयप्रकाश हजारीबाग ्जेल पार कर बाहर आये, तबसे ही वह सुभाष बाबू से सम्पर्क करने की चेट्टी में लगे। उन्हों ने इसके लिए काफो परेशानी उठाई। उन्हें आश्चर्य यह हो रहा था कि सुभाष बाबू ने आजाद हिन्द फौज की स्थापना के बाद अपने कई दूत हिन्दोस्तान भेजे, लेकिन वे दूत ऐसे लोगों के पास आये, जिन्हों ने डर के मारे उनसे बार्ते तक नहीं कीं। बम्बई के एक सज्जन के पास उनका दूत आया, तो उस सज्जन ने तबसे अपने मकान पर रहना ही छोड़ दिया। कलकत्ता में भी ऐसे छोगों के पास ही उनके आदमी आये, जो उनकी छाया से ही थर-थर कांप उठे। स्ट्रॉने कभी कांग्रेस के संचालक-मंडल या उसके सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश नहीं की। हजारों की तायदाद में जो क्रान्तिकारी देश के कोने-कोने में अगस्त-क्रान्ति की धूनी जगाये हुए थे, उनकी खबर उन्हें न हो, यह आश्चर्य की बात माल्यम होती थी। जयप्रकाश हजारीबाग जेल से भाग गये हैं, यह समाचार जापानी रेडियो से भी कहा गया था; किन्तु जयप्रकाश से भी सम्बन्ध कायम करने की कोशिश उन्होंने नहीं की थी। जयप्रकाश के मनमें उनके प्रति कोई दुर्भावना न थी, इसकी सूचना उन्हें पहले भी कई बार मिल चुकी थी। फिर भी उनकी हस उपेक्षा का क्या कारण है--जयप्रकाश की समन्त में नहीं आतो था।

लेकिन जयप्रकाश यह आवश्यक समम्मते थे कि आजाद हिन्द फौज और आजाद-दस्ते में सहयोग प्राप्त हो। बाहर के हमले से कुछ न होगा, यदि भीतर से उसका प्रकलतम सम्पर्क न हो। यह सब सोचकर उन्होंने एक आदमो आसाम की राह से बरमा भेजने का तय किया। भागलपुर के एक धनीमानी सज्जन का आसाम में हाथी का रोजगार होता था। वेचारे को राजनीति से कोई संसर्ग नहीं था; लेकिन देश की आंजादी की भावना ने उन्हें अपने ऊपर खतरा लेने को तैयार कर दिया। वह जयप्रकाश का दूत बनकर आसाम की ओर चले। अपना पूरा साजसामान हाथी के व्यापारी कासा हो रखा। तोभी उनपर सन्देह हो ही गया। वह वेचारे रास्ते में फौजी खिफया विभाग द्वारा पकड़े गये—केंद्र किये गये। किन्तु उन्होंने

ऐसा स्वांग रचा कि अन्ततः उन्हें निछछ व्यापारी समक्त कर छोड़ दिया गया। छूट कर वह बरमा की सरहद तक गये और वहाँ से ऐसे रास्तों का पता लगा छाये, जिनसे बरमा में पहुँचा जा सकता था। वह अगस्त में कीटे, तकतक घनघोर बरसात पहुँच चुकी थी। भासाम में जाना मुक्किल हो गया था। अतः इस समय बरमा की और जाने का प्रयत्न बेकार समक्त कर अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया।

९ सितम्बर ४३ को जयप्रकाश का "आजादी के सैनिकों के नाम दूसरा खत" प्रकाशित हुआ । उसमें उन्होंने इस प्रसंग में यो लिखा है—

"शायद आपको मालूम हो कि श्री सुभाषचन्द्र बोस ने शोनान (सिंगापुर) में एक अध्यायी हिंदुस्तानी राष्ट्रीय सरकार कायम की है, जिसे जापान की सरकार न मंजूर कर लिया है। उन्हों ने आजाद हिन्द फौज का भी संगठन किया है, जिसकी तायदाद दिनदिन बढ़ रही है। इन घटनाओं का हमारे लिए बहुत महत्व है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि सुभाषबाबू की सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि बंगाल के अकाल-पीहतां के लिए चावल भेजने का सन्देश मेजा किन्तु अँगरेजी सरकार ने हमें पिल्लुओं की तरह मरने देना ही पसंद किया।

"यह आसान बात है कि इस सुभाषवाबू को देशद्रोही (किस्टिंग) कह
दें। जो लोग खुद अँगरेजों के किस्टिलंग हैं, वे दूसरे को क्या कह सकते
हैं ? लेकिन राष्ट्रीय भारत सुभाष को उतकट देशभक्त के रूप में हो जानता
है, जो इमेशा हो आजादो को लड़ाई को अगली पांत में रहे हैं। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वह अपने देश को जेच देंगे। इसमें शक नहीं कि धुरी-शक्तियों ने ही उन्हें सब सामान और रुपये दिये हैं। किन्तु सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी सरकार और फीज में वैसे ही लोग हैं जिनके हृदयों में अँगरेजों से घोर घुणा और अपने देश को आजाद करने की उतकट इच्छा है। दूसरी बात यह याद रखने की है कि यूगेप के जितनी भगोड़ी सरकार हैं , सब संयुक्तराष्ट्र के ही पैसों पर तो पल रही हैं। तौसरी बात—इस विश्वयुद्ध की मोर्चाबंदी ऐसी हालत भी पैदा कर सकती है कि महान राष्ट्र भी छोटे और गिरे हुए राष्ट्रों के नजदीक झुकने की

# श्राजाद हिन्द फौज से सम्पर्क की चेष्टा

"लेकिन शोनान की हिन्दोस्तानी सरकार और आजाद हिन्द फौज के महत्व को मानते हुए भी मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारी आजादी का दारमदार सुख्यतः हमारी शक्ति और साधन पर ही है। बाहरी मदद की उमीद में चुपचाप बैठे रहना आत्महत्या की राजनीति है। सिर्फ बाहरी मदद ही हमें आजाद नहीं करा सकती। यह सोचना भी पागलपन है कि सिर्फ सुभाषवानु की फौज, चाहे वह कितनी भी बढ़ी हो, मित्रराष्ट्रों की फौज को हरा सकेगो। मित्रराष्ट्रों को फौज को जापानी फौज ही हरा सकती है। किन्त यदि जापानियों ने अँगरेजों को हिन्दोस्तान में हराया, तो वे चुपचाप हिंदास्तान हमारे हाथों में नहीं सौंप देंगे—भले ही तोजो और सुभाषबाबू में जो भो शर्तनामे हुए हों ! इमें तैयार रहना है कि ज्यों हो अँगरेजों और जापानियों में हिदोस्तान के मैदान में लड़ाई छिड़े, हम राज्यशक्ति अपने हाथों में कर ले सकें। यदि हम इसके लिए तैयार रहें, तभी आजाद हिन्द फौज हमारे काम को सिद्ध हो सकती हैं और तभी हम तोजो को हिन्दोस्तान में जापानी राज्य कायम करने से रोक सकते हैं। मुक्त मालूम नहीं कि सुभाषबावू हिंदोस्तान की इस राष्ट्रीय मोर्चाबंदी को समक सके हैं या नहीं ?"

और, जयप्रकाश इसीलिए बेचैन थे कि सुभाषवान् से मिलकर इस राष्ट्रीय मोर्चाबंदी के बारे में क्योरे के साथ बातें कर ली जायँ। वह खुद भी बरमा जाने को तैयार थे—आजादी के लिए बड़ा-से-बड़ा खतरा लेना जयप्रकाश के लिए कुछ नहीं था। जो नेपाल में नहीं हो सका, वह बरमा के जंगलों में ही हो! किन्तु, नियति उनकी इस दुस्साहसिक्षता पर मुस्कुरा रही थी!

# ७. लाहौर के नारकीय किले में!

वारों ओर जयप्रकाश की खोज है। शहर की गिलयों में घेरे क्रिकें जा रहे हैं, घोर देहात के गाँवों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिनका चेहरा जयप्रकाश से मिलता-जुलता है, जिनके नाम के आगे-पीछे 'जय' या 'प्रकाश' है, सब पर आफत आई हुई है। तरह-तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं; तरह-तरह की गप्पें उड़ रही हैं। कभी वह किसी राजा के घर में ठहरे हुए हैं, कभी कोई सेठ उन्हें सोने के कटोरे में दूध पिला रहा है—उनके आगे-पीछे उनकी अंगरक्षक सेना चला करती है, कितने ही अफसरों ने कई बार उन्हें देखा है; किंतु किसकी मजाल, जो उन्हें गिरफ्तार करे—जन-श्रुतियों और अफवाहों की कमी नहीं।

उनके भित्रों का आग्रह होता है, या तो आप किसी दूसरे देश में चले जाइए, या कहीं छुपकर कुछ दिनों तक रहिए; किंतु जयप्रकाश किसी की नहीं सुनते। वह अपने को बचाने के लिए, छुगाने के लिए, जेल से नहीं भागे हैं। क्रांति के प्रयत्न में अपने को खपा देना कहीं अच्छा है, बनिस्बत अपनी जान बचाने की चेष्टा में इधर-उधर छिपे फिरने के!

उस समय एक अफवाह बड़े जोरों से उड़ रही थी कि उस समय का होम-मंबर मैक्सवेल अयप्रकाश के खून का प्यासा हो रहा है। उसने हुक्म दे रखा है, जयप्रकाश को जहाँ पाओ, गोली मार हो। अगर जयप्रकाश जिंदा भी पकड़े गए, तो उन्हें फाँसी पर लटकाए बिना वह चैन नहीं लेगा। अपने अनशन के पहले गांधोजी ने सरकार को जो खत लिखा था, उसमें जयप्रकाश की चर्चा करते हुए बड़े दर्द के साथ कहा था कि क्यों शिकारी जानवर की तरह इनका अहेर किया जा रहा है। जयप्रकाश का कस्र क्या है? यही न कि अपने देश के प्रति उनके हृदय में उवलंत प्रेम है। कहा जाता है, गांधोजी ने अपने खत में जयप्रकाश की चर्चा इसीलिए को थी कि उन्हें खबर थी, मैक्सवेल जयप्रकाश की जान का गांहक हो रहा है!

किंतु, जयप्रकाश को अपनी जान का सौदा करने में जरा भी उज्ज नहीं था। वह निर्भीक और निर्द्ध होकर घूमते-फिरते थे। उन्हें कुछ ऐसा / लाहौर के नारकीय किले में

विश्वास हो यथा था कि सक्कारीं पूर्ण क्या खाकर उन्हें पकड़ सकेंगे। वह अकेले लंबे-लंबे सफर कर लेते।

बरसात पहुँच जुड़ी यां और तशेयत थां कुछ खराव थीं, अतः तय किया गया कि शीच के दो सहीने काइमोर को तरक गुनारे जाएँ। भारत की उत्तरी-पहिचमी सीमा से संपर्क ताजा कर लेना था; उधर के क्रांतिकारियों से घनिष्टता बढ़ा लेनी थी। दरसात खरम होते ही जापानी चढ़ाई की उमीद जी जाती थी। तयतक क्रांति की तेयारियों में भी कुछ निश्चितता आ जाने की संभावना थी। कलस्ता से दिस्की और दिस्की ने काइमीर की ओर !

१८वीं सितंबर, १९४३। दस बजे रात को सुर-बूट में एक देशी साहब दिल्ली के सदर स्टेशन पर आते हैं और लाहीर जानेवालो ट्रेन के एक फर्स्ट क्लास डब्जे में सवार हो जाते हैं। डब्बा पहले से ही रिजर्व किया जा चुका है। सीटी होती हे, गाड़ी चक्रती है। गाड़ी जब समस्ती है, वह प्रेटफार्म की ओर चौकन्ना हाकर देखते हैं और कहीं कुछ अस्वामाविक नहीं पाकर अपना विस्तरा फेलाकर लेट जाते हैं। किंद्र, आज क्या बात है कि नींद नहीं आ रही है ?

यह जयप्रकाश हैं। ९ नवंबर, १९४२ को हजारोबाग जेल से निकल पड़े और आज १८ वीं सितंबर १९४३ है। कुछ दस महीने नौ दिन हुए हैं। ये दस महीने नौ दिन कैसे बीते हैं, किन मुसीवर्तों में बीते हैं। शरीर ने कौन-कौन से कुछ नहीं उठाए, शस्तिक ने किन-किन चिन्ताओं का अनुमव नहीं किया। फरार की यह जिन्दगी—हमेशा नसे खिची-खिची; हमेशा इन्द्रियाँ चौकस, चैतन्य। किन्तु, इन सबके ऊपर 'चांस' का खेलवाह। चौकसी कहाँ तक मदद छरेगी, यदि 'चांस' घोखा दे। इन दस महीनों के अंदर् कई ऐसे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें अपनी चौकसी और चालकी पर नाज था। शुक्क बी बेचारे दस दिन भी बाहर नहीं रह सके, उनके अरमान उनके दिल में सुफ्त-मुफ्त में बी० पी० सिन्हा के साथ गिरफ्तार हुये। अपने पूरे काफले के साथ जोशी गये, रामनन्दन भी पकड़े जा चुके हैं। कान्तिसाथों की पाँत कमजोर होती जाती है। कमजोर १ नहीं-नहीं, ये कान्तिसाथों की पाँत कमजोर होती जाती है। कमजोर १ नहीं-नहीं, ये

नये-नये लोग जो आये हैं, वे तो स्माल कर रहे हैं। आज समूचे देश में कम-से-कम दस हजार ऐसे आदमो हैं, जो संबबद्ध होकर, एक मनप्राण होकर कान्ति के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं। निराशा की कोई जर्जात नहीं, कान्ति अमर है ....! पास में जो कई कागज हैं, क्या उन्हें नष्ट कर दिया जाए ? इसी समय ? हड़कड़ी क्या है——का देखा जायगा.....!

और, जब कल होता है, तो यह अमृतसर है। मुँह-हाथ घोकर चाय-वाले को पुकारा जाता है। चायवाला ट्रेरख जाता है। चाय बनाकर पॉन का जा रहे हैं, कि बाहर से कोई दस्तक दे रहा है। आहए। एक अँगरेज, दो सिक्ख। तोगों आकर खड़े हैं, घूर रहे हैं। शक हो रहा है, चाय की चुस्की को जा रही है। फिर सिर उठाकर कहते हैं — "बैठिए।" अँगरेज पूछता है—'कहां जा रहे हैं आप ?' 'राबलपिंडी। बैठिए न ?' किन्तु, वह बैठें क्या, फिर पूछता है,—"आपका साथों कहां है ?"

"साथी ? मैं तो अकेला हूँ।"

"तो, आप सिर निकालकर पोछे देख किसे रहे थे ?"

"मैं किसे देखूँ ---शायद आपको कुछ घोखा हो रहा है।"

"घोखा ? तो, हाँ, इस उत्पर के वर्ध पर विद्यावन िस्तका है ?"— जयप्रकाश का होल्डोल उत्पर रखा था और उससे विस्तरा निकाल कर वह नीचे के वर्ध पर रात में सोए थे। होल्डोल से उसे शक हो रहा था कि किसी दूसरे का विस्तरा है ! किन्तु, जयप्रकाश उसे वरावर इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा नहीं है। तब वह कहता है—

"आप मुक्के घोस्ता नहीं दे सकते—यह नेपाल नहीं है ।" "नेपाल ?"

"जी हाँ, आज आप बुरी तरह फँस गए हैं।"

"आप यह क्या कह रहे हैं ? मैं कभो नेपाल नहीं गया। मैं बम्बई का व्यापारी हूँ।"

"आप जयप्रकाश नारायण हैं !" "की नहीं, मैं हूँ एस॰ पी॰ मेहता !"

# लाहौर क़े नारकीय किले में

"अच्छा, पहले अपनी तलाशा दे लीजिए। हमलोग पुलिस-अफसर हैं, यह तो आप समक ही गए होंगे! "जैसी आपलोगों की मजी!"

अब तलाशो शुरू हो रही है। बिस्तर देखा जाता है, सूटकेस देखा जाता है। पर्स देखा जाता है। पर्स देखा जाता है। विकट देखा जाता है। पाकेट देखी जाती हैं, तिकए को ्टलट-पलटकर देखा जाता है। कागज्ञ-पन्न की ओर उनका ध्यान भी नहीं है। "आपके हथियार कहाँ है।"

"यह सब आप क्या बोल रहे हैं। मैं हूँ बम्बई का व्यापारी, एस० पी० मेहता! मैं फिज्ल में तंग किया जा रहा हूँ।' वह अँगरेज अफसर बैठ जाता है। इँसकर कहने लगता है—

"आज आप बच गए; अगर ज्यादा सिर निकालते, हम आपको ग्रह कर देते। आप बित्कुल चिरे थे। चारों ओर हमारे आदमी हैं। खैर, बताइए, आपके हथियार कहाँ हैं ? आपके आदमो किस डब्बे में हैं।"

किन्तु, जयप्रकाश कहे जा रहे हैं—''आप गलत आदमो को घेरे हुए हैं! मैं तो बम्बई का व्यापारी हूँ। मैं नेपाल क्या जानूँ ? हाँ, जयपकाश नारायण का नाम जरूर सुना है। किन्तु, मुम्हसे उनसे कोई वास्ता नहीं है। आपने तो तलाशो भी ले की है।''

किन्तु, इन घनलों में वह आनेवाला नहीं। वह कहता है — 'मिस्टर जे॰ पी॰, यह बिल्कुक चांस की बात है कि आप पकड़े गए हैं। मेरा सौभाग्य था और आपका दुर्भाग्य — बस सिर्फ इतना हो। आपके पकड़ लेने का श्रेय मैं नहीं लेना चाहता!"

फिर वह इधर-उधर की बातें करने लगता है—"आपके देश में डेमो-कैसी हो नहीं सकती; आपकी जमोन को यह उपज नहीं, आपके देश की यह चीज नहीं । हो सकता है, आप विहार के बादशाह हो जाएँ ! यह मुमिकन है । किंतु, आप प्रजातंत्र के प्रेसिडेंट हों; यह विल्कुल गैरमुमिकन बात है ।" और, साहब के इन बातों का जनाब सिकं यह कहकर दिया जा रहा है, आप गलत आदमी से ये बातें कह रहे हैं, में राजनीति क्या जानूँ, मैं तो एक साधारण-ज्यापारी हूँ। बातोंबात में गाड़ी लाहीर के इधर मुर्गलपुर। पहुँचती है। गाड़ी से उत-रने के पहले जयप्रकाश के हाथ उनके स्ट्रैप से बाँध दिया जाता. है। स्टेशन के बाहर खास मोटर खड़ी थी। पहले से ही इंतजाम थी। सरसर करती मोटर चलती और जयप्रकाश को खाहीर के उस नारकीय किले में दाखिल कर देती है।

यह है लाहौर फोर्ट !—हिंदोस्तान का नाजी केंप नं० १ ! हाँ, नाजिक्कि हारा दो गई यंत्रणाओं का हिंदोस्तान में कहीं रिहर्सल होता है, तो यहीं ! अभी कुछ दिन पहले यहाँ राम्रनंदन पर क्या-क्या नहीं बीती है ? वेचारे को सोने तक नहीं दिया जाता—बाल नोचे जा रहे हैं, लात-घूँ से लग रहे हैं, कंबल डालकर डंडे से पीटा जा रहा है, खाने-पीने की क्या चर्चा, जब कपड़े तक पहनने को नहीं दिए जा रहे हैं ! रामनंदन अयमुए हो चुके थे—कारीर का लगभग एक मन खून और मांस गँवा चुके थे, तब कहीं उन्हें इस नार-कीय किछे से फ़र्सत मिकी !

जयप्रकाश की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने इस खबर को छिपाकर रखना चाहा। छेकिन, धोरे-घोरे यह बात खुळी और लोगों में अफवार फेळने लगों कि लाहोर किले में जयप्रकाश को तरह-तरह की अंत्रणाएँ दो जा रही हैं, जिनमें एक था कि जयप्रकाश को बर्फ पर विठाया जा रहा हैई साइटिका के बीमार को बर्फ पर विठलाना—इस कल्पना से हो लोग काँप उठे। बंबई के छुप्रसिद्ध वे रिस्टर पारडोवाला लाहोर पहुँचे और उन्होंने लाहोर हाईकोर्ट में जयप्रकाश के लिए 'हाबियस कारपस' की दरखास्त की। इस दरखास्त के सुताबिक जयप्रकाश को कोर्ट में कहाँ तक हाजिर किया जाता, पारडोवाला को ही पंजाब की पुलिस ने जेल में रख दिया। पारडोवाला को गिरफ्तारो से और भी सनसनो फेलो। तब सुश्री पूणिमा बनर्जी पंजाब पहुँची और वहाँ के छुप्रसिद्ध वकील श्री जीवनलाल कपूर के द्वारा 'हाबियस कारपस' की दरखास्त कि—अगर इसे शैतानी नहीं कहा जाए तो! जयप्रकाश को सेक्यूरिटी प्रिजनर से बदलकर १८१६ के तीसरे रेगुलेशन का स्टेट प्रिजनर बना दिया, जिसके मोताबिक 'हाबियस कारपस' की कार्रवाई नहीं हो सकती थी! किंद्य, तमाशा यह कि ज्योंहो

### ताहीर के नारकीय किले में

हाबियस कारपस की दरखास्त वापिस की गई, त्योंही उन्हें फिर सेक्यूरिटी श्रिजनर बना दिया गया !

उसके बाद ही बड़े जोरों से अफवाह फैलो कि जयप्रकाश पर सरकार
मुकदमा चलाने जा रही है और उनपर राज्य-विद्रोह के अतिरिक्त पह्यंत्र,
हत्या आदि के अभियोग भी लगाए जाएँगे। इस मुकदमें के सिल्लिले में
कुन्हार में पुलिस की दौक्ष्यूप भी शुरू हुई और अफवाह थी कि स्कौटलेंड
यार्ड के विशेषज्ञ भी इस मामले में बुलाए गए हैं। इस मुकदमें की खबर
से बड़ी सनसनी मची; जयप्रकाश के मुकदमें की पैरवी करने के लिए सिर्फ
हिंदीस्तान के बड़े-बड़े वकीलों के ही पैगाम नहीं आए, बल्कि इंगलेंड के
इंडिपेंडेंट लेकर पार्टी ने भी अपनी ओर से वकील मेजने का संवाद दिया।
इन हलचलों के बाद मुकदमा चलाने की बात भी टायँटायँ फिस हो गई।

जयप्रकाश को लेकर इतना आंदोलन चल रहा था कि पंजाब सरकार ने उन्हें लाहीर से आगरा जेल मेज दिया। आगरा जेल में उनसे मिलने ब्रिटिश डेलिगेशन के श्री सौरेनसेन गए और तब खबर उड़ने लगी कि जयप्रकाश छोड़ दिए जाएँगे। किंतु, यह काम तब तक नहीं हुआ, जबतक केबिनेट मिशन हिंदोस्तान नहीं पहुँचा। कहा जाता है, गांधीजी ने ग्रॅंगरेजों की ईमानदारी के सबूत में यह भी रखा था कि जयप्रकाश को जेल से रिहा किया जाए। रिहाई के पहले भारत सरकार के होम मेंबर जयप्रकाश से मिलने आगरा जेल पहुँचे। दूसरी बातों के साथ होम मेंबर ने जयप्रकाश के सामने हिंसा और अहिसा का प्रश्न उठाया। जयप्रकाश रिहाई के लिए अपने विचार को छिपा नहीं सकते थे। उन्होंने साफ कह दिया—हमारा मकसद आजादी है; अगर अहिसा से मिलो, तो फिर क्या कहना है ? किंतु, जरूरत हुई, तो हिसा से भी उसे प्राप्त करने में हम नहीं मुकरेंगे। कहा जाता है, होम - मेंबर जयप्रकाश के इस स्वष्ट कथन से बहत ही प्रभावित हुए थे।

ता॰ ११ अप्रील, '४६ को यह खबर बिजली की तरह सारे देश में फैल गई कि जयप्रकाश अपने साथी डाक्टर लोहिया के साथ आगरा जेल से रिहा कर दिए गए ! जयप्रकाश को देश ने एक स्वर से अगस्त- क्यंति का अग्रद्त मानकर जो स्वागत किया और आज भी कर रहा है—क्या अभी उसकी चर्चा को जकरत है !

#### उत्तरायरा

# आज जर्रा जरी बोल रहा है !

उस दिन नदियाँ बोली, आज जर्रा-जर्रा बोल रहा है !

बचपन का वह गुमसुम देहाती लड़का किशोरावस्था में आते ही अपनी प्रतिभा के पंख फटफटाने लगा; युवावस्था के आगमन के साथ ही उसने सात समुन्दर की सेर कर ली, सात घाट का पानी पीकर अपने की ज्ञानबृद्ध बना लिया; देश में लीटते हो वह राष्ट्र की सर्वमान्य संस्था से सम्बद्ध हुआ और उसके उच्चत्तम पदों की जिम्मेवारी योग्यतापूर्वक निभाई; किन्तु, पुराना आकाश उसके नये पंखों के लिए पूरा नहीं माल्द्रम हुआ, उसने नये आकाश की स्रष्टिं की—एक नई संस्था की कल्पना की, उसे मूर्त हुण दिया, उसे विकसित किया।

अपने दोनों पंखों से दोनों आकाशों को आच्छादित किये, मथते हुए उसने कितनी ही बार अपनी जान की बाजी लगाई—उसके अपनों की छाती बैठी जा रही थी; परायों की साँस फूल रही थी —अरे, यह क्या होने जा रहा है ? क्या वह गया, सदा के लिए गया ? किन्तु हर बार वह मृत्यु-सागर की लहरों को चीरता हुआ ऊपर हुआ, हँसता, मुस्कुराता—उस कमल नाल-सा, जो क्षोर-शायी विश्वा को नाभि से फूट कर जगत-सूब्टा ब्रह्मा का सूच्टा बनता है।

# श्राज ज्रो-ज्रो बोल रहा है!

नासिक, लाहौर, देबली, हजारीबाग—गुलाम देश के दक्षिण-उत्तर, पिह्यम-पूरब को अपनी लौहम्हं खला में बांधनेवाली काराओं ने उसकी, त्या निवंदम आतमा को निवलत की क्या-क्या न काशिशों कीं; किन्तु वे क्या जानती थीं कि बकासुर की तरह अपन पेट पाइने के ही प्रयास में वे लगी हैं ? इनसे वह निकला,—अपने हैनों में नये पंख लेते हुए, अपनी उद्दान में नई जान लेते हुए ! हर घेरा उसकी आतमा को प्रसार देता रहा है; इर बंधन उसकी गति को प्रखरता प्रदान करता रहा है !

भाज वह दूने बेग से, चौगुनी ऊँचाई से देश के कोने-कोने को नाप ढालने को तुला हुआ है! उसके पंखों को इहास, उसकी वाणी की तीक्ष्णता, उसके प्रशंसकों के हृदयों में उल्लास और उत्साह की सृष्टि करतो हैं; और जो विपक्षा हैं, वे या तो भयभोत हो रहे हैं या समफ नहीं पाते, यह क्या है!

सिर्फ हिन्दास्तान के नहीं; नये संसार के नवीनतम अग्रदूतों में उसको गिनती होने लगी है और देखनेवाली आंखें देख रही हैं, वह 'प्रकाश' जो अभी अपने देश के अंधकार को ही छिन्न करने में लगा है, यहाँ 'जय' पाते ही संसार के कोने-कोने को भी उद्गाधित-प्रकाशित करके रहेगा !

संक्रान्ति काल महानताओं का जनक होता है! महान कर्तृत्व, महान व्यक्तित्व; महान कल।कृति, महान श्रुतिस्मृति—संक्रान्ति काल में ही विकास पाते हैं! हम समर्मों या न समर्मों, हमारे देश का संक्रान्तिकाल हमें वैदी-वैसी महान हस्तियाँ दे रहा है, जिनपर हम सदियों तक नाज कर सकेंगे।

जयप्रकाश उन्हीं महान हिस्तयों में हैं—क्या आप नहीं देख रहे! आँखें नहीं, तो क्या कान भी नहीं हैं आपके ! क्या आप नहीं सुन रहे हैं, आपके देश का जरी-जरी क्या पुकार रहा है ?

हाँ, आपके देश के जरें-जरें में एक आवाज है, एक पुकार है। वह आवाज, वह पुकार दिन-दिन स्पष्ट होती जा रही है—बहरे कार्नों में भी पहुँ-चने की बेचेनी उसे बेताब किये हुई है।

वह आवाज कहती है —आज जो तुम थोड़ी शान्ति देव रहे ही; वह आनेवाकी आँघो के पहले का सन्नाटा-मात्र है। यह सन्नाटा दूरनेवाका है; एक बड़ा-सा फॉका इस देश को लक्ष्य बनाये दौड़ा आ रहा है। फॉका —

#### जयप्रकाश

आँधी—तूफान ! पेड़ उखड़ेंगे; अट्टालिकार्यें हिलेंगो । जमोन के गर्दगुबार दूर होंगे । फिर, एक शीतल शान्तहायिनी फुहार, वर्षा ! पृथ्वी के कालिमा-कलुष धुल जायँगे; पेड़ों में नये पत्ते उगेंगे; अट्टालिकाओं पर ही नहीं, महेन्द्रों पर भी नये रंग चमलेंगे ! आज की उत्तर-भूमि नन्दन उपवन बनकर रहेगी ! वह पुकार हमारे कर्णकुहरों में चिल्ला-चिल्ला कर कहती है — उफ, तुम कैसे हो, तुम कुछ नहीं सुन रहे ! अरे, जिसे तुम जयप्रकाश कहते हो न—वह उसी आगत कोंके, आंधी, तूफान और अन्त की शोतल शान्तिदायिनी फुहार, वर्षा का प्रतिक है ! महापुरुष सिर्फ बड़ा आदमी नहीं होता, एक प्रतीक होता है —िकसी महान उद्देश का, किसी महान कर्म का ! लक्ष-लक्ष मानव-मन की आशार्ये, आकाक्षार्यें हो एकत्र होकर एक महापुरुष का रूप धारण करती हैं ! ऐसे महान पुरुषों का वन्दन-अभिनन्दन व्यक्तिपूजा नहीं, आदर्शपूजा है और उसके कार्यों में हाथ बँटाने को चेष्टा पुनीत महायज्ञ ! यज्ञामि प्रजविलत है, उसमें अपनी समिधा डालो !